# आधुनिक भारत

कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक

सतीश चंद्रं मित्तल



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING प्रथम संस्करण मार्च 2003 फाल्गुन 1924

**PD 150T MK** 

# ्र@राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिचद्, 2003

# सर्वाधिकार सुरमित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्मित द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न भेची जाएगी।
   इस प्रकाशन का सही मुला इस पहल पर महिल है। एकड़ की महर अथवा विप्रकार गई पूर्वी (दिलकर) या किसी अन्य
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। एबड़ की मुहर अथवा विपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

#### एन.सी.ई.आर.टी, के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आट.टी. कैंपस श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110016 108, 100 फीट रोड, होस्डेकी हेली एक्सटेंशन बनाशंकरी ॥ इस्टेज कैंग्लूर 560 085

नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014 सी.डब्लू.सी. केंपस निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी, कोलकाता 700 114

#### प्रकाशन सहयोग

संपादन

मीरा कांत

उत्पादन

अतुल सक्सेना

सञ्जा एवं आवरण

कल्याण बैनर्जी

₹ 45.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मृद्धित ।

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा यूनिक प्रेस प्राइवेट लिमिटेड ए-37 सेक्टर 4, नोएडा - 201301 द्वारा मुद्रित।

#### प्राक्कथन

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक आते-आते विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। वे किशोरावस्था से युवावस्था में पदार्पण करते हैं और सीधी-सादी बालसुलभ जिज्ञासाओं से आगे बढ़कर तकों एवं विवेक के आधार पर सत्य का अन्वेषण करने लगते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित 'विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2000' में इन परिवर्तनों तथा उनके अनुरूप विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। तदनुरूप, देशव्यापी विचार-विमर्श के पश्चात सभी विषयों के पाठ्यक्रम और प्रत्येक विषय के लिए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का निर्माण परिषद् ने किया है।

पाठ्यपुस्तक निर्माण की इस प्रक्रिया में इतिहास पर समुचित ध्यान दिया गया है, क्योंकि अतीत, चाहे वह सुदूर अतीत हो या कुछ ही समय पहले का घटनाक्रम, राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा होता है। अध्ययन की नई तकनीकों, नई खोजों और दृष्टिकोणों से इतिहास का पूरा स्वरूप प्रभावित होता है।

'आधुनिक भारत' बारहवीं कक्षा में इतिहास की पहली पुस्तक है, जो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में तीसरे सेमेस्टर में अध्ययन के लिए निर्धारित है। भारत में साम्राज्यवाद का स्वरूप तथा भारतीय समाज में उसकी प्रतिक्रिया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तथा स्वातंत्र्योत्तर भारत के निर्माण से संबद्ध विवरण इस पुस्तक की विषय-वस्तु है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इस पुस्तक की रचना के लिए विद्वान लेखक एवं पुस्तक निर्माण तथा उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया से जुड़े सभी विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करती है।

परिषद् शिक्षाविदों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के सुझावों का स्वागत करेगी, जिससे पुस्तक की गुणवत्ता और उपादेयता को बढ़ाया जा सके।

जगमोहन सिंह राजपूत

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली मार्च 2003

# भूमिका

इतिहास एक अखंड काल प्रवाह है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें परिवर्तन के बावजूद निरंतरता बनी रहती है। इतिहास में नवीन तथ्यों तथा खोजों के आधार पर लगातार संशोधन तथा परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

सामान्य रूप से 1761 के बाद के वर्तमान युग को भारत का आधुनिक काल कहा जाता है। भारत में मुगल शासन के हास के बाद कोई भी राजनीतिक शिक्त स्थायी तथा विस्तृत राज्य की स्थापना न कर सकी। वास्को-डि-गामा के भारत में प्रवेश से यूरोपीय घुसपैठ का दौर प्रारंभ हुआ। यूरोपियों ने भारत का न केवल आर्थिक शोषण किया, बल्कि उसे राजनीतिक पराभव, सामाजिक विघटन तथा सांस्कृतिक हास की ओर भी धकेला। विशेषकर अंग्रेजों ने यहां के साहित्य, जीवन-मूल्यों तथा इतिहास को विकृत किया। उन्होंने अपनी नवीन शिक्षण-व्यवस्था से भारतीय चिंतन तथा जीवन-शैली को भी प्रभावित किया।

भारतीयों ने इस पराभव को चुपचाप सहन नहीं किया। विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रतिरोध तथा प्रतिक्रिया हुई। 1857 का विद्रोह इसी प्रतिरोध का एक समुच्चय स्वरूप था। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद, लोकमान्य तिलक एवं महात्मा गांधी जैसे भारतीय युग-पुरुषों ने इस विरोध और प्रतिरोध को आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक धरातल प्रदान किया। क्रांतिकारियों की एक विस्तृत शृंखला ने भी इसी भाव को सतत जाग्रत रखा। विविध कारणों के परिणामस्वरूप भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता तथा राजनीतिक ऐक्य का बोध हुआ। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में विभिन्न वर्गों, समुदायों तथा जातियों ने भाग लेकर और अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं तथा कालक्रमों की जांच-पड़ताल विश्व तथा भारत के संदर्भ में तथ्यों के आधार पर की गई है। विषय का विश्लेषण करते समय समूचे भारत का संतुलित समावेश किया गया है। इतना ही नहीं, 1857 के विद्रोह का समग्र भारत के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन का प्रयास भी यहां है। युवा पीढ़ी को देश की आजादी के लिए किए गए विभिन्न प्रयत्नों से अवगत कराने हेतु देश की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न वर्गों, समुदायों, संप्रदायों के संघर्ष तथा योगदान का विवेचन इस पुस्तक में है। आशा है विद्यार्थियों को इस संक्षिप्त विवेचन से अतीत की घटनाओं, वर्तमान की नवीन समस्याओं तथा भविष्य की योजनाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा भारत के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों को जानने में सहायता मिलेगी।

प्रस्तुत पुस्तक के लिए लेखक अनेक विद्वानों, लेखकों तथा इतिहासकारों का ऋणी है, जिनके ग्रंथों के अधययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में सहायता मिली।

आशा है विद्यार्थी और अध्यापक इस पुस्तक का स्वागत करेंगे।

# भारत का संविधान

# नागरिकों के मूल कर्तव्य

# अनुच्छेद डाक

मूल कर्त्व्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें.
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आवशों को हृदय में संजीए रखें और उनका पालन करे,
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें
- (घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे,
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समस्सता और समान धातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रधाओं का लगा करे जी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों.
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सहस्त्व समझे और उसका परिकाण करें
- (छ) प्राकृतिक प्रयोवरण की, जिसके अवर्गत वन, झील, नवी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति स्थाभाव रखें,
- (ज) वैज्ञानिक वृद्धिकोण, मानवबाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें
- (झ) सार्वजितक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और
- (ज) व्यक्तिमात और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की वर्ष क्याइयों को छू सके।

# पांडुलिपि समीक्षा कार्यगोष्ठी के सदस्य

सतीश चंद्र मित्तल अवकाशपाप्तपोफ़ेसर,इतिहास विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा

आर.एस. अग्रवाल प्रोफ़ेसर, इतिहास विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश

जी. खुराना प्रोफेसर, इतिहास विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा

जे.पी. मिश्रा अवकाराप्राप्तप्रोफ़ेंसर एवं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश

यूथिका मिश्रा वरिष्ठप्रवक्ता, इतिहास विभाग विवेकानंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

ब्रजनारायण झा विरिष्टप्रवक्ता, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश

जगदीश भारतीय अवकाशप्राप्तउप-प्राचार्य कामशियल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय दरियागंज, नई दिल्ली वीना व्यास पी.जी.टी., इतिहास डी.एम. स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश

सुमिता गर्ग वरिष्ठअध्यापिका, इतिहास एमिटी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश

आर. विजया डी.टी.एस.ए. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-4, आर.के. पुरम, नई दिल्ली

महेंद्र सिंह पी.जी.टी., इतिहास जवाहर नवोदय विद्यालय, गौरीगंज सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश

डी.एस. यादव पी.जी.टी., इतिहास जवाहर नवोदय विद्यालय जाफ़रपुर कलां, नई दिल्ली

नीति व्यास पी.जी.टी., इतिहास राजकीय महाराणा प्रताप उच्चतर महाविद्यालय जहांगीराबाद भोपाल, मध्य प्रदेश

एन.सी.ई.आर.टी. के सदस्य सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग

सीमा शुक्ला प्रवक्ता रीतू सिंह प्रवक्ता

प्रत्यूष कुमार मंडल ('समन्वयक) प्रवाचक



# विषय-सूची

ं *प्राक्कथन* ... iii

भूमिका ... v

अध्याय 1

अट्ठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत ... 1-24

अध्याय 2

यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता का उदय ... 25-49

अध्याय 3

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासकीय ढांचा और प्रशासनिक संगठन (1757-1857) ... 50-75

अध्याय 4

1857 का विद्रोह ... 76-93

अध्याय 5

1857 के बाद ... 94-104

अध्याय 6

कुछ प्रमुख सशस्त्र विद्रोह ... 105-111

अध्याय 7

उन्नीसवीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक जागरण ... 112-123

अध्याय 8

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885-1905) ... 124-141

अध्याय 9

बंग-भंग और स्वदेशी आंदोलन ... 142-147

अध्याय 10

क्रांतिकारी आंदोलन ... 148-155

मुस्लिम राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन ... 156-165

गांधी जी, राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां ... 166-178

संवैधानिक गतिविधियां (1919-1937) और सविनय अवज्ञा आंदोलन ... 179-189

द्वितीय महायुद्ध और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन ... 190-199

भारत विभाजन की ओर ... 200-206

भारतीय सिंवधान का निर्माण और गोवा एवं पांडिचेरी की स्वतंत्रता ... 207-215 ... 216-217





# अट्ठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत

## राजनीतिक स्थिति

18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक दशा अत्यधिक कमजोर और पतनोन्मुख थी। 1707 में मुगल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन तेज़ी से होने लगा था। चारों ओर राजनीतिक अराजकता की स्थित व्याप्त होने लगी थी। मुगल उत्तराधिकारी प्राय: कमज़ोर, सत्ता—लोलुप एवं विलासी थे। दिल्ली दरबार ईरानी, तूरानी, भारतीय — कई गुटों में बंटा था, जो परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और राजनीतिक षड्यंत्रों में लगे रहते थे। यहां तक कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 1719 में एक ही वर्ष में फर्रुखसियर, रफ़ी—उद्-दरजात, रफ़ी—उद्-दौला और महम्मद शाह — चार शासक बदले थे।

केंद्र की दुर्बलता का लाभ उठाकर विभिन्न प्रांतों के शासनाधिकारी, सूबेदार, निजाम—एक के बाद एक तेज़ी से स्वतंत्र होते जा रहे थे। उन्होंने केंद्र को कर देना बंद कर दिया। वे राजनीतिक जोड़-तोड़, षड्यंत्रों और ध्वंसात्मक कार्यवाहियों में लगे रहते थे। वे भी प्राय: विलासिता और व्यक्तिगत स्वार्थों में

लिप्त रहते थे। उत्तर से दक्षिण तक अनेक नवाबों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर, सत्ता और सीमा विस्तार के लिए संघषें प्रारंभ कर दिए। उत्तर भारत में अवध, रुहेलखंड और राजस्थान में कई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो रहा था। दक्कन में हैदराबाद का निज़ाम, महाराष्ट्र में मराठे, मैसूर में हैदर अली और कर्नाटक व केरल में स्वतंत्र राज्यों का प्रादर्भाव हो रहा था।

देश में व्याप्त इस राजनीतिक अराजकता, अशांति और अव्यवस्था से भारत के अड़ोस-पड़ोस के शासक भी बेखबर न थे। आंतरिक कठिनाइयों और विषमताओं का लाभ उठाकर भारत के उत्तर-पश्चिम का शासक भारत की ओर अपनी कुदृष्टि लगाए बैठा था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके यहां भयंकर लूट और नृशंस हत्याकांड किया। 1747 से अहमद शाह अब्दाली के भारत पर निरंतर हमले प्रारंभ हो गए। वह प्रायः अचानक हमला करता, लूटमार और हत्याकांड करके वापस चला जाता।

इस समय विभिन्न यूरोपीय शक्तियां – पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ अपना–अपना वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हाथ-पांव मार रही थीं। मुख्यत: अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने-अपने आधिपत्य के लिए परस्पर प्रतिद्वंद्विता में लीन थे। यूरोप और भारत में उनका टकराव हो रहा था। ये विदेशी शिक्तयां भारतीयों को परस्पर लड़ाकर अपने व्यापारिक विस्तार और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आतुर हो रही थीं।

and the state of t

वस्तुतः प्रशासन, कानून और व्यवस्था नाममात्र की रह गई थी। ब्रिटिश प्रशासक और लेखक सर अल्फ्रोड लायल ने 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से ही मुगल साम्राज्य का पतन माना है। वे लिखते हैं—'बाहरी विदेशी आक्रमणों के होने से और आंतरिक विद्रोहों से पीड़ित होकर मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। यह एक ही धक्के में धराशायी हो गया और अपहरणकर्ताओं, सफल विद्रोहियों और सैनिक महत्त्वाकांक्षियों द्वारा छोटे–छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। इसका मुख्य दोष अत्यधिक केंद्रीकरण था जो निरंकुश सरकारों की विशिष्ट कमी है जो प्रायः नष्ट हो जाता है, जब भी

अत: 18वीं शताब्दी के मध्यकाल का राजनीतिक दृश्य अत्यधिक निराशाजनक और अस्थिर था। राष्ट्रीयता का अभाव था। थोड़ा बहुत चिंतन था भी तो वह प्रांत तक अर्थात बंगालियों, सिक्खों, मराठों, राजूपतों तक ही सीमित था। राष्ट्रहित की दृष्टि न थी और राजनीतिक जागृति का पूर्ण अभाव था।

इस राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार एन.एस. बोस के शब्दों में कहा जा सकता है — 'वस्तुत: 18वीं शताब्दी, मुख्यत: इसका उत्तरार्ध, भारत के लंबे और घटनापूर्ण इतिहास का अंधकारतम युग था। यह काल पतन, विघटन के बादलों से घिरा हुआ युग था, जिसको कष्ट और निष्क्रियता की भावना ने ढंक दिया था।'

## सामाजिक और धार्मिक स्थिति

.18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय और अवनत थी। इस समय जहां यूरोप पुनर्जागरण और ज्ञानबोध के युग से गुज़र रहा था, वहां भारत में सामाजिक निष्क्रियता और जड़ता का दौर था। प्रेरणा, ज्ञान और साधनों के अभाव में भारतीय समाज का दृष्टिकोण और व्यवहार अत्यधिक संकृचित हो गया था।

अंधविश्वासों और अमानवीय रिवाजों ने सर्वत्र जड़ें जमा ली थीं। सामाजिक कठोरता और असंगत सामाजिक प्रथाएं 18वीं सदी के मध्य भारत की विशेषता बन गई थीं। ग्रामीण समाज छोटे दायरे में सिमटता हुआ नगरीय समाज से लगभग कट-सा गया था। धार्मिक जीवन के अत्यधिक रूढ़िग्रस्त हो जाने से स्थिति और भी विषम हो गई। अनेक सामाजिक कुप्रथाओं को शास्त्रोचित बताकर धार्मिक दृष्टि से मान्य बना दिया गया। उनके न मानने पर भावी असुरक्षा और अपशकुन का भाव दृढ़ कर दिया गया था। अनेक असिंहण्यु और असंगत रीति-रिवाजों को धार्मिक मान्यता मिलने से उन्हें विधिसम्मत और गौरव की बात माना जाने लगा।

वस्तुत: भारतीय समाज अनेक कुरीतियों और कुप्रथाओं का जमावड़ा था और इनकी निरंतर वृद्धि हो रही थी। वर्ण-व्यवस्था धार्मिक आडंबरों एवं प्रतिबंधों के फलस्वरूप निरंतर कठोर होती हुई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। जातियां अनेक उपजातियों में बंटी हुई थीं, जिनकी संख्या दो हजार से भी अधिक थी। इस काल में कोई प्रगतिशील आंदोलन न होने से इसने भारतीय समाज को अनेक वर्गों में विभक्त कर दिया, जिससे सामाजिक एकता नष्ट हो रही थी। जाति एक अलगाव और विभाजन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गई थी। व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता होते हुए भी किसी एक जाति का व्यक्ति न तो अन्य जाति का व्यवसाय अपना सकता था और न ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता था। उल्लंघन करने पर जाति से बहिष्कार हो जाता था। एक तरह से जाति-प्रथा की कठोरता समाज पर हावी हो गई थी। अस्पृश्यता का प्रचलन वर्ण और जाति-प्रथा की कठोरता के फलस्वरूप हुआ था। उच्च वर्ण या जाति के लोग स्वयं को पवित्र एवं अपने से निम्न वर्ण या जाति के लोगों को अपवित्र समझकर उन्हें अस्पृश्य मानने लगे थे। इससे निम्न वर्ग में हीन भावना उत्पन्न हुई और उच्च वर्ग या जातियों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। इसके कारण अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज की इस कमजोरी का लाभ उठाया। हिंदू समाज की इस जड़ता के कारण निम्न वर्ग पिछड गया।

18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय एवं हीन थी, जिसका मुख्य कारण धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिबंध थे। इन प्रतिबंधों के चलते इस काल में अनेक अमानवीय एवं असंगत प्रथाएं पराकाष्ठा पर पहुंच गई थीं। धार्मिक अंधविश्वासों के कारण अल्पाय में ही बालिकाओं का विवाह करना धर्म-सम्मत माना जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप वे शिक्षा से वंचित, अस्वस्थ और असमय विधवा होने लगीं। विधवा-विवाह को मान्यता न मिलने के कारण विधवाओं का जीवन बड़ा कठोर और दूभर हो गया। सामाजिक एवं मांगलिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अश्भ मानी जाने लगी। परिवार में उनकी अवहेलना और उपेक्षा की जाने लगी। इसी भाँति सती जैसी क्रूर प्रथा स्वेच्छा के स्थान पर बलपूर्वक होने लगी और विधवा होते ही उन्हें सती होने के लिए विवश किया जाने लगा। बहुविवाह के द्वारा पुरुष को एक से अधिक विवाह की छूट थी। यद्यपि यह प्रथा सब जगह प्रचलित न थी। महिला पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति और विलास की सामग्री समझी जाने लगी। इस कुप्रथा के कारण अनेक बेमेल विवाह होने लगे. जिससे स्त्रियों का जीवन अत्यंत दयनीय हो गया। मध्य युग से प्रचलित पर्दा-प्रथा भी उत्तर भारत में बहुतायत में थी। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों और नगरों में श्रमिकों की स्त्रियों में व दक्षिण भारत में यह प्रभावी नहीं थी, तथापि उच्च वर्गीय हिंदू या मुसलमानों में इसे प्रतिष्ठा का सूचक माना जाने लगा था। हिंदुओं की अनेक जातियों में कन्याओं के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाने लगा। अत: कन्या-वध जैसी अमानवीय एवं क्रूर प्रथाएं भी प्रचलित हुईं।

मद्रास और उड़ीसा में देवदासी-प्रथा प्रचलित थी। माता-पिता अपनी मनौतियों के आधार पर कन्या को मंदिर को सौंप देते थे, जो बड़ी होने पर मंदिर के समारोहों के अवसर पर नृत्य और गायन का प्रदर्शन करती थी। देवदासी किसी से विवाह नहीं कर सकती थी। अत: उसका बाद का जीवन कष्टमय हो जाता था।

18वीं शताब्दी में स्त्रियों की हीन दशा का कारण केवल धार्मिक एवं सामाजिक ही नहीं था, अपितु शिक्षा सुविधाओं का अभाव व आर्थिक निर्भरता भी था। पर्दा-प्रथा की कठोरता के कारण वे प्राय: शिक्षा से वंचित रहती थीं। हिंदुओं के मंदिर में व मुसलमानों के मस्जिद में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध होते थे। पाठ्यक्रम भी रूढ़िवादी था, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और गृहस्थ जीवन की व्यावहारिकता के अलावा अन्य कोई पाठ्यसामग्री न थी। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियां प्राय: पुरुषों पर निर्भर रहती थीं। उन्हें धन-संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार न था। अत: अज्ञान, अशिक्षा और आर्थिक दुर्दशा ने 18वीं शताब्दी की स्त्रियों को अंधकार और अस्थिरता के भंवर में फंसा दिया था।

परंतु इस प्रसंग में दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं। प्रथम, अनेक यूरोपीय ईसाई मिशनिरयों और लेखकों ने इस सामाजिक दशा हेतु भारतीयों को दोषी सिद्ध करने के लिए उनके सभी रीति-रिवाजों और व्यवहारों की अनुचित और असंतुलित आलोचना की है। इनमें मैकॉले, जेम्स मिल, किपिलंग एवं बाद में कैथेराइन मेयो आते हैं। वस्तुत: उनका चिंतन एकाकी एवं अधूग था, जिसके अनुसार वे भारतीयों को 'सभ्य' बनाने आए थे। परंतु यदि तत्कालीन यूरोपीय समाज का अध्ययन करें तो पता चलता है कि यूरोप में भी महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। मैकॉले ने भी

महिलाओं में व्याप्त अज्ञान और अशिक्षा को स्वीकार किया है। दूसरे, इतनी दुरावस्था होते हुए भी भारत परंपरागत सामाजिकता, नैतिकता से वंचित न था। भारतीयों का चित्र एवं नैतिकता तत्कालीन यूरोपीय समाज से श्रेष्ठ थे। प्रसिद्ध इतिहासकारों पी. एन. चोपड़ा, बी. एन. पुरी और एम. एन. दास के इस निष्कर्ष में पर्याप्त सच्चाई है — इसमें कोई संदेह नहीं कि धार्मिक अंधविश्वासों और अज्ञानतापूर्ण जीवन पद्धित ने 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को एक अंधकारमय युग बना दिया था, फिर भी समाज उच्चकोटि की सामाजिक नैतिकता या सदाचार से विहीन नहीं था। लोगों की मानसिक चेतना या ज्ञानबोध का स्तर चाहे जो भी हो, किंतु सभी वर्गों के लोग परंपरागत नैतिकता के स्तरों में बराबरी बनाए हुए थे।'

#### आर्थिक स्थिति

देश की राजनीतिक दुरावस्था, समाज की पतनोन्मुख स्थिति के साथ आर्थिक व्यवस्था भी तहस-नहस हो रही थी। अलग-अलग प्रदेशों एवं राज्यों में कर-प्रणाली में एकरूपता न थी। कर प्राय: अत्यधिक थे व क्रर तरीकों से वसूल किए जाते थे। कृषकों का जीवन प्राय: दुभर था। प्राकृतिक प्रकोप और अकाल के समय उन्हें यथोचित सहायता नहीं मिलती थी। ग्रामीण समुदायों की अवस्था निरंतर खराब होती जा रही थी। वे तब स्वावलंबी और स्वतंत्र न थे। बाहरी हस्तक्षेप बढ्ने लगे थे। परंपरागत हस्तकला उद्योग नष्ट हो रहे थे। अंग्रेजों ने तरह-तरह की व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कीं और आंतरिक असुरक्षा, स्वार्थ-भावना और परस्पर स्पर्धाओं ने देश की आर्थिक समृद्धि को नष्ट कर दिया। भारतीय जुलाहों, कारीगरों, कृषकों, मज़दुरों की हालत निराशाजनक और दयनीय हो गई थी। विदेशी कंपनियां अनेक वस्तुओं पर 100 गुणा से 200 गुणा तक लाभ कमा रही थीं। देश आर्थिक लूटेरों का स्वप्नलोक-सा बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के शासनाधिकारियों, यहां तक कि संसद सदस्यों तक को रिश्वत, घूस और बिना कर के धन के रूप में भारी रकम देती थी। प्रसिद्ध ब्रिटिश सांसद एडमंड बर्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विश्व के तब तक के अत्यधिक भ्रष्ट और निरंकुश शासनों में से एक माना है। अत: सामान्य व्यक्ति का जीवन दूभर हो गया था।

#### मुगल साम्राज्य का पतन

18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन तीव्र गति से प्रारंभ हो गया था। शाह आलम द्वितीय (1759-1806) तक के काल में मुगल साम्राज्य की सीमा सिमट कर 'आलम से पालम' तक कही जाने लगी थी, अर्थात दिल्ली के लाल किले से दिल्ली के निकट पालम गांव तक। नाममात्र के लिए ही मुगल साम्राज्य 1857 तक चलता रहा। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार जमा लिया। भारत शीम्र ही अनेक आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रतिरोध का शिकार हो गया।

मुगल काल में वैसे तो गुटबाज़ी प्रारंभ से ही रही, परंतु औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद यह खुलकर सामने आई। इसका एक मुख्य कारण अयोग्य, विलासी और कमज़ोर मुगल उत्तराधिकारियों का होना था। अब राजदरबार में शक्तिशाली मनसबदार अपनी इच्छा के शासक बनाने के लिए लालायित रहने लगे और राजकुमारों को कठपुतलियों की भांति नचाने के प्रयास करने लगे। मुगल दरबार में बहुत से दल थे। मुगल दरबार में तूरानी, ईरानी, अफ़गानी और हिंदुस्तानी प्रमुख दल थे। इनमें पहले तीन मध्य एशिया, ईरान और अफ़गान सैनिकों से संबंधित थे, जिन्होंने कभी-न-कभी मुगल शासक को मजबूत बनाने में सहायता की थी। तुरानी सन्नी थे और मगल शासकों के मूल स्थान से आए थे, अत: शासकों के प्रिय थे। ईरानी शिया थे। इनकी संख्या यद्यपि अधिक न थी, परंतु योग्यता और संस्कृति के कारण उच्च स्थानों पर थे। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी थे, जो भारत में बहुत पहले बस गए थे या हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। हिंदुस्तान में उत्पन्न मुसलमानों में सैयद बंधु भी थे, जिनके साथ अनेक राजपूत, जाट और जमींदार भी थे। तूरानी और ईरानी परस्पर लड़ते रहते थे, परंतु प्रायः वे दोनों ही हिंदुस्तानी गुट के विरुद्ध रहते थे। सभी दलों की मूल प्रेरणा स्वार्थ-भावना थी, उनका धर्म और जाति से संबंध न था। वे प्रायः मुगल सम्राटों और देशहित का ध्यान नहीं रखते थे।

जहांदार शाह वस्तुत: ईरानी दल के नेता जुिल्फकार खां के प्रभाव से सम्राट बना था। इसी भांति फर्रुखिसयर सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था और उनके ही षड्यंत्रों से हटा भी दिया गया था। इसी तरह सैयद बंधुओं के द्वारा 1719 में ही क्रमश: रफ़ी-उद्-दरजात, रफ़ी-उद्-दौला और मुहम्मद शाह शासक बने थे। सैयद बंधुओं के बढ़ते प्रभाव से तूरानी और ईरानी दलों के सरदार प्राय: कुपित रहते थे, जिसके परिणामस्वरूप षड्यंत्रों द्वारा उन्हें बाद में मार दिया गया।

मुगल शासकों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध एक परंपरा बन गई थी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों मुहम्मद मुअज्ज्ञम, मुहम्मद आजिम और कामबख्श में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस समय औरंगजेब का प्रिय पुत्र कामबख्श बीजापुर में था, जिसने 'दीनपनाह' (मजहब का रक्षक) की उपाधि धारण की और अपने समर्थकों को पद और उपाधियां दीं। मुअज़्ज़म काबुल में था, जो आगरा के शाही खजाने पर अधिकार करने के लिए बढा और आजिम दक्कन से चलकर ग्वालियर और वहां से धौलपुर पहुंचा था, ताकि मुअज्ज़म से टक्कर ले सके। 18जून, 1707 को जाजौं (आमरा व धौलपुर के बीच) के संघर्ष में आजिम पराजित हुआ। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। उसने हैदराबाद के निकट कामबख्श को 13जनवरी, 1709 में पराजित किया।

अपने शासनकाल (1707-1712) में बहादुर शाह प्रथम का संघर्ष सिक्खों, जाटों, मराठों और राजपूतों से हुआ। गुरु गोविंदसिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। उसने सरहिंद के गवर्नर वज़ीर खां को मार दिया व सतल्ज और यमुना के बीच के क्षेत्रों पर सिक्ख आधिपत्य स्थापित किया। दिसंबर 1710 में लौहगढ़ पर बहादुर शाह प्रथम ने कब्ज़ा कर लिया, परंतु सिक्खों का संघर्ष चलता रहा और उन्होंने पुन: 1712 में लौहगढ़ वापस ले लिया। बहादुर शाह प्रथम का आगरा के निकट जाटों से संघर्ष हुआ। जाटों के विरुद्ध मेवाड, मारवाड और अजमेर के शासकों ने एक गुट बनाया, पर सफलता न मिली। बाद में राजपूतों से बहादुर शाह प्रथम का तालमेल हो गया। इस समय मराठों में पुन: शक्ति के संचय के प्रयास चल रहे थे। बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र साहू को, जो मुगलों की कैद में था, जेल से मुक्त कर दिया, परंतु उसने साहू को विधिवत उत्तराधिकारी न माना। राजाराम की पत्नी ताराबार्ड ने मराठों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद कर दिया। अतः इससे महाराष्ट्र में भी अशांति हो गई। बहादुर शाह प्रथम की शासकीय दक्षता में कमी और राजकोष की रिक्तता के कारण साम्राज्य की दशा दयनीय हो गई थी। अत: उसके ही शासनकाल में उसे 'शाहे बेखबर' के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। 27फ़रवरी, 1712 को उसकी मृत्यु हुई।

जहांदार शाह ने अपने अल्प शासनकाल (मार्च 1712 से फ़रवरी 1713) में शासन को सुचारु रूप से चलाने के प्रयास किए। उसने जिज्ञया कर हटा दिया। उसने आमेर के जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी और उसे मालवा का सुबेदार बनाया। मारवाड के राजा अजीतसिंह को 'महाराजा' की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार बनाया गया। इतना ही नहीं जाट नेता च्रामन व छत्रसाल बुंदेला से भी उसने मैत्री की। साहू से भी संबंध ठीक करने चाहे और कुछ शतों पर दक्कन के चौथ व सरदेशमुखी के अधिकार दिए। परंतु सिक्खों के प्रति दमनकारी नीति चलती रही। उसने जागीरदारों की बढती हुई शक्तियों को भी नियंत्रित करना चाहा। इससे मनसबदार वज़ीर के विरुद्ध हो गए और वे सम्राट के कान भरने लगे। परिणामस्वरूप सम्राट भी चापलसों के साथ मिल गया और वज़ीर को हटा दिया। शीघ्र ही जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या ्करवा दी और स्वयं शासक बन गया।

फर्रखिसयर के शासनकाल (1713-1719) में सैयद बंधुओं - अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का राजनीतिक दबदबा रहा। वे साम्राज्य निर्माता के रूप में जाने गए। वस्तुत: फर्रखिसयर के पिता अजीम-उस-शान के प्रभाव से ही वे दोनों क्रमश: इलाहाबाद और बिहार के नायब सूबेदार बने थे। फर्रखिसयर की माता के कहने पर ही उन्होंने फर्रखिसयर के लिए कार्य किए। अत: उन्हें पुरस्कृत किया गया और अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीरबख्शी जैसे महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया।

सैयद बंधुओं ने शासन को मजबूत बनाने की कोशिश की। उनका संघर्ष राजपूतों, सिक्खों और जाटों से हुआ, किंतु राजपूतों की शक्ति का दमन न हुआ। हुसैन अली खां ने मारवाड़ के अजीतिसंह के खिलाफ युद्ध किया और उसे संधि के लिए मजबूर किया। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिक्खों का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने गुरुदासपुर के किले में अपनी सुरक्षा कर ली। दिसंबर 1715 में एक भारी संघर्ष के बाद मुगलों ने किले पर विजय प्राप्त की। इस विजय का चहुंमुखी प्रभाव कायम करने के लिए बंदा बहादुर और उसके सैकड़ों समर्थकों को लोहे के पिंजरों में कैद कर दिल्ली में घुमाया गया और बाद में मार दिया गया। चूरामन अब मुगलों के विरुद्ध हो गया था। उसके विद्रोह को दबाने के लिए सवाई राजा जयसिंह को भी भेजा गया, परंतु 1718 में दोनों में संधि हो गई।

फर्रखिसियर अयोग्य, कायर और विश्वासघाती शासक था। उसने सैयद बंधुओं के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्हें ही रास्ते से हटाना चाहा, पर सैयद बंधु और धूर्तता में कम न थे। अतः उन्होंने फर्रुखिसियर को ही अपमानजनक ढंग से मार दिया।

फर्रखसियर के पश्चात सैयद बंधुओं ने दो राजकुमारों को गद्दी पर बिटाया। ये दो राजकुमार थे—रफ़ी-उद्-दरजात और रफ़ी-उद्-दौला। इनका शासनकाल बड़ा अल्पकालीन रहा और दोनों की तपेदिक से मृत्यु हो गई। सैयद बंधुओं ने अब मुहम्मद शाह को शासक बनाया, जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया।

मुहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने शासक बनाया, परंतु सैयद बंधु विरोधी गुट के तूरानी अमीरों के गुट ने उनको ही मारने का षड्यंत्र किया। अक्तूबर 1720 में हुसैन अली खां का वध कर दिया गया और बड़े भाई अब्दुल्ला खां को भी नवंबर 1720 में बंदी बना लिया। 1722 में कारागार में ही उसको जहर देकर मार दिया गया।

मुहम्मद शाह भी एक अयोग्य, कायर और विलासी शासक था। उसे इतिहास में मुहम्मद शाह रंगीले के नाम से भी जाना जाता है। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। एक-एक कर के भारत के विभिन्न प्रदेशों में अर्थस्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। दक्कन में निजाम-उल-मुल्क, अवध में सआदत खां और बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों में मुशिंद कुली खां ने ऐसे ही राज्यों की स्थापना की। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों का विस्तार हुआ। इतना ही नहीं ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगलों की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण कर भयंकर लूटमार और हत्याकांड किया।

मुहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह शासक बना। वह लगभग 6 वर्ष (1748-1754) तक शासक रहा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टियों से कमज़ोर हो गया। वह शासन के सर्वथा अयोग्य था और सर्वदा विलासिता में लिप्त और चापलूसों से घिरा रहता था। अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त होने से शाही कोष रिक्त हो गया था और सेना में शिथिलता आ गई थी। जमींदारों ने विद्रोह, दंगे और लूटमार प्रारंभ कर दिए थे। मुगल दरबार में तूरानी व ईरानी गुटों में संघर्ष बढ़ गया। ईरानी गुट का नेतृत्व सफ़दर जंग कर रहा था, जबिक तूरानी गुट का नेतृत्व सफ़दर जंग कर रहा था, जबिक तूरानी गुट का नेतृत्व सफ़दर जंग कर रहा था, जबिक तूरानी गुट का नेतृत्व सफ़दर जंग कर रहा था, जबिक तूरानी गुट का नेतृत्व सफ़दर जंग कर रहा

अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली के अनेक आक्रमण हुए, जिसने दिल्ली साम्राज्य को अत्यंत कमजोर कर दिया था। 1754 में उसे उसके ही वजीर इमाद-उल-मुल्क ने गद्दी से हटाकर अंधा करवाकर मार दिया था।

अब जहांदार शाह के एक प्रपौत्र अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय (1754-1759) के नाम से शासक बनाया गया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की हालत पहले से भी बद्तर हो गई। अब्दाली का आक्रमण-क्रम बढ़ गया। उसने पंजाब में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया।

शाह आलम द्वितीय (1759-1806) और उसके उत्तरिधकारी केवल नाममात्र के मुगल सम्राट रह गए थे। उसके बाद अकबर शाह (1806-1837) और बहादुर शाह द्वितीय (1837-1857) शासक हुए। शाह आलम द्वितीय के काल में ही पानीपत की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 1803 में दिल्ली अंग्रेज़ों के अधिकार में चली गई।

संक्षेप में, उपरोक्त राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विरोध व बाहरी आक्रमणों की आशंका के साए में चारों ओर सत्ता हथियाने के प्रयत्न हो रहे थे। प्राय: सभी प्रांतीय शासनाधिकारी मुगल साम्राज्य के केंद्रीय शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर जहां राजदरबार में अपने-अपने हितैषियों की खोज कर रहे थे, वहीं वे अपनी-अपनी सत्ता के लिए आतुर थे। दिल्ली दरबार राजनीति का अखाड़ा बन गया और 1707-1759 तक एक-एक करके आठ शासक बदल चुके थे। यह राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध-प्रतियुद्ध और क्षणिक संधियों व समझौतों का काल रहा। निश्चित रूप से कौन शत्रु और कौन मित्र है, इसकी पहचान कठिन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब चुपचाप नहीं बैठी थी। वह अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी और प्रांतीय तथा स्थानीय शासक उसकी बढ़ती शक्ति से अवगत थे। साथ ही भारत में इस समय मराठा शक्ति का तेज़ी से विकास हो रहा था और वे एक स्थाई शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए प्रयासरत थे तथा मुगलों का स्थान लेने का स्वप्न देख रहे थे।

# पेशवाओं के अधीन मराठों का विस्तार

सत्ता संघर्ष में मराठे प्रमुख दावेदारों में थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति की स्थिति से पूर्व, उनका पहले का स्वरूप जानना आवश्यक है। औरंगजेब के देहांत के पश्चात शिवाजी के प्रपौत्र साहू को मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कारागार से मुक्त कर दिया था। उसने सतारा को अपने राज्य का केंद्र बनाया। राजाराम की पत्नी ताराबाई ने कोल्हापुर में अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को एक प्रतिद्वंद्वी शासक के रूप में बैटा दिया था। अत: साहू जी व ताराबाई के बीच गृहयुद्ध हुआ, जो 1714 तक चला तथा जिसने मराटा राज्य में दरार पैदा कर दी। साहू

18 वर्षों (1689-1707) तक मुगल जेल में रहा था। उसे शासन प्रबंध की व्यवस्था का समुचित ज्ञान न था, अत: शासन-प्रबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी गई थी।

मराठा राज्य एवं प्रभुत्व के विस्तार में पेशवाओं का अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान है— बालाजी विश्वनाथ (1713-1720), बाजीराव प्रथम (1720-1740), बालाजी बाजीराव (1740-1761), माधवराव प्रथम (1761-1772), नारायणराव (1772-1773), माधवराव द्वितीय (1773-1796) और बाजीराव द्वितीय (1796-1818) क्रमशः पेशवा हुए। पहले पेशवा के साथ ही यह पद वंशानुगत हो गया था।

इस कंड़ी में बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा हुआ। उन्होंने पूना को केंद्र बनाकर मराठा शक्ति का विस्तार किया। बालाजी विश्वनाथ एक मामूली राजस्व अधिकारी के पद से उन्नित करते-करते पेशवा बने थे। उन्होंने न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को एक-एक करके अपनी ओर मिलाया, बल्कि मुगलों के परस्पर वैमनस्य और विवादों का भी लाभ उठाया। दक्कन के छह सूबों — खानदेश, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और औरंगाबाद में चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। उसने सैयद बंधुओं को हटाने में सहयोग दिया था। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता से शिवाजी के बाद मराठा राज्य को पुन: दृढ़ बनाया और उसे नवचेतना प्रदान की।

1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। मराठा राज्य का विस्तार हुआ। उसने उत्तर में 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात प्रदेश को जीता। बुंदेलखंड के भू-भाग पर भी अधिकार किया और दक्कन में हैदराबाद से भी टक्कर ली। पालखेड़ के युद्ध में निजाम को हराकर दक्कन से चौथ व सरदेशमुखी के



बाजीराव प्रथम

अधिकार प्राप्त किए। 1733 में जंजीरा के सिदियों के विरुद्ध अभियान किया और उन्हें खदेड़ दिया। पुर्तगालियों को भी पराजित कर सालसट और बसीन के प्रदेश प्राप्त किए।

बाजीराव प्रथम के मुख्य संघर्ष में उसका दिल्ली अभियान था। 1737 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली सीमा के निकट महरौली में अपने खेमे गाड़ दिए, लेकिन वहां केवल लूटमार की। मुगल शासक ने निजाम को मदद के लिए बुलाया, लेकिन भोपाल के निकट निजाम की भी पराजय हुई और बाजीराव प्रथम को मालवा, नर्मदा तथा चंबल का प्रदेश मिला। साथ ही युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों ने भारी धनराशि प्राप्त की। बाजीराव प्रथम के काल से ही दिल्ली में मराठों का प्रभाव और शक्ति का दबदबा शुरू हुआ।

इन विजयों के अतिरिक्त बाजीराव प्रथम का एक प्रमुख कार्य मराठा संघ की स्थापना करना था। उसने अपने नेतृत्व में मराठा शक्ति को जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया। उसने नागपुर के रघुजी भोंसले, इंदौर के मल्हारराव होल्कर, बड़ौदा के पिल्लाजी गायकवाड़ और ग्वालियर के राणोजी सिंधिया को मिलाकर मराठा संघ बनाया। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। निश्चय ही बाजीराव प्रथम एक महान विजेता था, जिसने मराठा शक्ति को भारत की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया।

तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव (1740-1761) हुआ। इस समय उसकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। 1748 में साहू की मृत्यु के बाद उसकी शक्ति बढ़ गई। वह अब वास्तविक रूप से पेशवा और शासक दोनों था। अपने पिता की भांति वह भी एक महान सेनानायक और विजेता था। उसने भी उत्तर और दक्षिण में कई सैनिक अभियान किए। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर उसका प्रभुत्व बना रहा। उसने कई राजपूत शासकों से कर वसूल किया। मराठा सरदार रघुजी भोंसले ने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां पर आक्रमण किए और उसे उड़ीसा का प्रदेश देने को मजबूर किया। उसने बंगाल, बिहार से कर और चौथ प्राप्त की। उसने 1757 में दिल्ली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। अगले वर्ष सरहिंद और लाहौर में भी अपना प्रभाव कायम किया। पंजाब के शासक अहमद शाह के पुत्र तैमूर शाह को भगा दिया। मराठों ने अटक पर विजय प्राप्त की।

दक्कन में 1760 में उसने हैदराबाद के निजाम को हराया और बीजापुर व औरंगाबाद के समस्त प्रदेश, बीदर का कुछ भाग, दौलताबाद का किला और अन्य कई किले प्राप्त किए। यहां से उसे भारी कर प्राप्त हुआ। परंतु उसका निर्णायक युद्ध 1761 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत के मैदान में हुआ। वास्तव में यह युद्ध न केवल मराठों के लिए अपित संपूर्ण भारत के लिए महत्त्वपूर्ण था। इसमें पेशवा की पराजय हुई, इसका विस्तृत वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। इस पराजय से मराठा शक्ति को बड़ा धक्का लगा।

# क्षेत्रीय अर्धस्वतंत्र सूबों का प्रादुर्भाव

#### 🛘 अवध

मुगल साम्राज्य के तेजी से विघटन से भारत के विभिन्न प्रदेशों में अर्धस्वतंत्र सूबों का प्रादुर्भाव हुआ। अवध में सआदत खां ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसका असली नाम मीर मुहम्मद अमीन था। वह शिया था, प्रारंभ में वह बयाना का फ्रौजदार नियुक्त हुआ। वह दिल्ली दरबार में ईरानी गुट में शामिल हो गया। सैयद बंधुओं के प्रभाव को नष्ट करने में उसने सहायता की। अतः मुगल सम्राट मुहम्मद शाह (1719–1748) ने उसे प्रारंभ में पांच हजार जात और तीन हजार सवार का मनसबदार बनाया था। बाद में उसे सात हजार का मनसब और बुरहान-उल-मुल्क की उपांध भी दी गई। साथ ही उसे आगरा (1722) का सूबेदार बना दिया गया, जहां से उसे 2 वर्ष बाद स्थानांतरित कर अवध भेज दिया गया।

सआदत खां ने अवध में शांति और कानून व्यवस्था कायम की। विद्रोही जमींदारों का अंत किया। किसानों की दशा सुधारी और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कीं। सैनिक सुधार किए। इसी बीच 1739 में मुहम्मद शाह ने उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, पर वह नादिर शाह द्वारा बंदी बना लिया गया। अब उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए भी उकसाया। उसे इसमें एक भारी धनराशि की आशा थी। 1739 में अपनी मृत्यु से पूर्व सआदत खां ने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया।

सआदत खां की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा सफ़दर जंग अवध का शासक बना। मुगल सम्राट अहमद शाह (1748–1754) ने उसे अपना वजीर

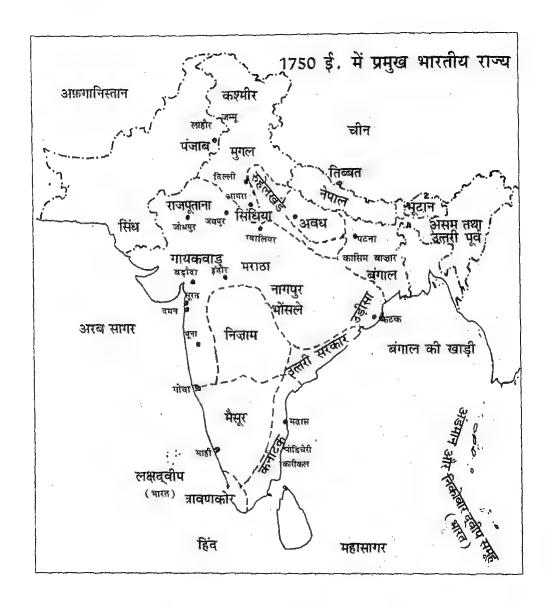

A STATE OF THE STA

क्षेत्रीय अर्धस्वतंत्र सूबों का प्रादुर्भाव

नियुक्त किया। उसे इलाहाबाद का इलाका भी दे दिया गया। अब वह नवाब-वज़ीर-ए-अवध बन गया। शीघ्र ही वह दिल्ली दरबार की गुटबंदी का शिकार हुआ। सफ़दर जंग ने अवध में शांति और कानून व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। आंतरिक विद्रोहों को दबाया। उसने मराठों और जाटों से सहयोग प्राप्त किया और बंगश अफ़गानों और रुहेलों के खिलाफ़ सफल संघर्ष किए। 1754 में सफ़दर जंग की मृत्यु हो गई।

सफ़दर जंग ने अपने राज्य में ऊंचे पद योग्यता के अनुसार दिए। न्याय के क्षेत्र में उसने हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति भेदभाव नहीं किया। उसने कला, संस्कृति, साहित्य में रुचि ली। उसके काल में ही अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई।

उसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना। वह भी मुगल साम्राज्य का वज़ीर बना, परंतु उसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर की लड़ाई में भी भाग लिया था, परंतु पराजित हुआ। परिणामस्वरूप उसे इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले भारी हर्जाने के रूप में देने पड़े थे। 1775 में उसकी मृत्यु हो गई।

बाद में 1801 में अवध के नवाब ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की और 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया।

#### 🛘 बंगाल

बंगाल मुगल साम्राज्य का एक महत्त्वपूर्ण प्रांत था। इसके सूबेदार की नियुक्ति दिल्ली सम्राट द्वारा होती थी। 1701 में मुर्शिद कुली खां नाम के व्यक्ति ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर उसने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर ढाका को अपनी राजधानी बनाया। उसे 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। कुछ साल बाद उसने केंद्र से उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली। मुर्शिद कुली खां ने न केवल केंद्रीय सत्ता से मुक्ति प्राप्त की, बिल्क उसने बंगाल में जमींदारों के विद्रोहों का दमन कि,या। उसके काल में तीन विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मुहम्मद का; दूसरा, शुजात खां और तीसरा नजात खां का था। तीनों विद्रोहों का दमन कर उसने बंगाल में शांति और व्यवस्था कायम की। उसकी मृत्यु 1727 में हुई। उसके पश्चात उसके दामाद शुजाउद्दीन को बंगाल और उड़ीसा का शासक बनाया गया। उसके काल में 1733 में बिहार को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। उसने 1739 तक शासन किया। उसके पश्चात उसके पृत्र सरफ़राज खां को शासक बनाया गया।

1740 में बिहार का डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी खां उसे हटाकर स्वयं बंगाल का शासक बना। उसके काल में मगठों के निरंतर आक्रमण होते रहे। 1751 में उसने मगठों के मजबूर करने पर उनको कटक (उड़ीसा) का प्रदेश एवं 12 लाख वार्षिक चौथ के रूप में देकर संधि की। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। उसने लगभग 14 महीने तक राज्य किया। जून 1757 में उसका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। वह प्लासी के मैदान से भाग गया। बाद में उसे मार दिया गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों को इस सत्ता-संघर्ष में सफलता मिली।

#### 🛘 हैदराबाद

हैदराबाद का संस्थापक निजाम-उल-मुल्क आसफ़ जाह था, जिसने 1724 में इसकी स्थापना की थी। मूलत: उसका नाम चिन किलिच खां था। वह औरंगज़ेब के काल में मुगल सेना में भर्ती हुआ था। उसे 1713 में सैयद बंधुओं के प्रयासों से दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। 1715 में सैयद हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बनाया गया, उसका वध होने पर चिन किलिच खां को पुन: वहां का सूबेदार बनाया गया। उसे निजाम-उल-मुल्क की उपाधि भी दी गई। 1722 से 1724 तक वह दिल्ली सम्राट का वजीर भी रहा, लेकिन दिल्ली दरबार में परस्पर मतभेद और विरोध पाकर तथा अपनी योजनाओं को साकार न होते देखकर पुन: दक्कन लौट गया। यहां उसने आसफ़ जाह वंश की स्थापना की और स्वतंत्र शासक की भारत वहां का राज्य संभाला।

Mile a complete to the second of the second

आसफ़ जाह की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद राज्य भी परस्पर पारिवारिक संघर्ष और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों की और फ्रांसीसी कूटनीति का शिकार हो गया। अब क्रमश: नासिर जंग, मुजफ़फ़र जंग और सालार जंग शासक बने। यह संघर्ष और टकराव तब तक चलता रहा, जब तक निजाम हैदराबाद ने 1798 में लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि न कर ली।

कर्नाटक भी मुगलों के दक्कन सूबे का एक भाग था और वह हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ही था। व्यावहारिक दृष्टि से कर्नाटक का नवाब भी निजाम के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कर्नाटक का नग्नब सआदत उल्ला खां को नियुक्त किया था। कुछ समय बाद उसने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की अनुमित के बिना यहां का नवाब बना दिया था, परंतु वह 1740 में मराठों से युद्ध करते हुए मारा गया। उसके पुत्र सफ़दर अली ने मराठों से सिंध कर ली, परंतु 1742 में उसका भी वध कर दिया गया। शीघ्र ही कर्नाटक की नवाबी का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में सत्ता-संघर्ष का मुख्य मुद्दा बन गया, जो कर्नाटक के युद्धों के रूप में प्रकट हुआ।

#### 🛘 मैसूर

मैसूर का राज्य दक्कन के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से था। यह एक पठारी क्षेत्र था, जिसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में घाट व दक्कन में कावेरी नदी सीमा रही थी। यह राज्य कृषि एवं कला के क्षेत्र में तो अद्वितीय रहा ही, वस्त्र और हस्तकलाओं में भी बहुत आगे रहा।

1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात मैसूर का राज्य वाडेयर वंश के अंतर्गत हो गया। यहां का शासक चिक्का कृष्णराज नाममात्र का शासक था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहां का शासक प्रभावहीन-सा हो गया और शासन की वास्तविक बागडोर दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों में आ गई। 1761 में हैदर अली नामक एक सेनापित ने नंजराज को हटाकर यहां की सत्ता हथिया ली।

हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर के पोलर जिले में बुदीकोट नामक स्थान पर हुआ था। उसके पूर्वज एक विदेशी मुस्लिम परिवार से थे जो पहले दिल्ली में और बाद में दक्कन में आकर बस गए थे। इसका पिता मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी था, जिसे मैसूर राज्य में बुदीकोट की जागीर मिल गई थी। निरक्षर होते हुए भी हैदर अली ने अपनी सैनिक प्रतिभा से मंत्री नंजराज को प्रभावित किया। हैदर अली को 1755 में डिंडीगुल का फ्रौजदार नियुक्त कर दिया गया। बाद में उसे बंगलौर की जागीर दी गई। शीघ्र ही उसे मैसूर राज्य का सेनापित बना दिया गया। 1761 में हैदर अली ने राज्य पर स्वयं अपना प्रभाव कायम किया। 1766 में राजा की मृत्यु पर वह मैसूर का सुल्तान बन गया।

हैदर अली का पहला महत्त्वपूर्ण कार्य मैसूर राज्य की सेना का पुनर्गठन था। उसने युद्ध के दिनों में व्यक्तिगत जागीरदारों की सैनिक सहायता के स्थान पर सरकारी कोष से सेना का निर्माण किया। जागीर बांटने की प्रथा रोकी। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। अश्वसेना की तुलना में पैदल सेना को अधिक महत्त्व दिया। उसने तोपखाने का निर्माण किया। युद्ध के सैनिकों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। अत: बहुत कम समय में उसने एक सुदृढ़ सेना का निर्माण किया।

दूसरे, उसने मैसूर राज्य की भूमि का विस्तार किया। 1761-64 के बीच सेनापित के रूप में अनेक प्रदेश, जैसे—सेदा, होजकोट, दोड़-वेल्लापुर, चिक-वल्लालपुर, नंदीदुर्ग, गुडीवंडा, कोडीकंडा जीते। उसने सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नगर बेदनूर पर अधिकार किया और उसका नाम हैदर नगर रखा। साथ ही सुंदा (कनारा) भी जीता जिसमें ओनूर और मंगलूर तटीय नगर थे।

हैदर अली ने अपनी सेनाओं को बनाए रखने और सुव्यवस्थित करने के लिए स्थान-स्थान पर विभिन्न प्रदेशों की जनता को लूटा और प्रजा पर कर लगाए। परिणामस्वरूप विजित प्रदेश की जनता और स्थानीय शासकों में असंतोष और प्रतिरोध हुआ जो स्थान-स्थान पर विद्रोहों के रूप में प्रकट हुआ।

राज्य विस्तार करते समय हैदर अली का दक्कन की दो शक्तियों – मराठों और निजाम से टकराव हुआ। 1764 में पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों के साथ संघर्ष करते हुए उसे कई बार पराजय का मख भी देखना पडा। हैदर अली ने बलाम और कुर्ग पर भी आक्रमण किया। जहां बलाम ने शीघ्रता से आत्मसमर्पण कर दिया, वहां कुर्ग से 1768 तक संघर्ष चलता रहा और अंत में हैदर अली को संधि करनी पड़ी। हैदर अली की सेनाएं बलाम दरें से मालाबार तट तक पहुंचीं। रास्ते में नायरों से संघर्ष हुआ। हैदर अली ने कालीकट जीता और समूचे मालाबार तटीय क्षेत्र में पहली बार भारी भूमिकर लगाया। यहां हैदर अली को तीन चार महीनों तक नायरों के साथ संघर्ष झेलना पड़ा। नायरों ने हैदर अली की सेनाओं पर आक्रमण किया और उसे कालीकट से वापस लौटना पड़ा।

हैदर अली ने त्रावणकोर में भी अभियान की योजना बनाई, पर शीघ्र ही ब्रिटिश सेनाओं के पदार्पण से युद्ध की-सी स्थिति हो गई। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज सशंकित थे। अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच चार युद्ध हुए, जिनमें प्रथम दो युद्ध हैदर अली के साथ हुए। अंग्रेजों को डर था कि कहीं वह कर्नाटक पर अपना स्थाई अधिकार न कर लें। अत: अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से मिलकर हैदराबाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इतिहास में यह प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767–1769) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हैदर अली ने कुटनीति से काम लिया और स्वयं को मराठों और निजाम के टकराव से अलग रखा। अंग्रेजों ने मैस्र पर मद्रास और 🔑 बंबई (वर्तमान मुंबई) दोनों ओर से आक्रमण किया। 🗸 मालाबार तटीय प्रदेश के निवासियों ने अंग्रेज़ों की न बंबई सेनाओं का समर्थन किया। दूसरी ओर मद्रास की ओर से अंग्रेज़ी सेनाओं ने मैसूर के दक्षिण-पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया, परंतु रसद के अभाव में अंग्रेजी 📑 सेनाओं को कठिनाई आई। हैदर अली ने परिस्थित का लाभ उठाकर अरकाट पर आक्रमण किया और रास्ते के गांवों को नष्ट करता, जलाता हुआ, वह मद्रास के निकट पहुंच गया। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने 1769 में हैदर अली से संधि की। दोनों ने एक-दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और दोनों ने किसी भी अन्य राज्य के आक्रमण होने पर सहायता देने का वायदा किया। 1772-73 में हैदर अली ने पुन: मालाबार जीता और 1774 में कुर्ग पर भी अधिकार किया।

हैदर अली और अंग्रेजों के संबंध पुन: शीघ्र ही कट हो गए, जब 1771 में मराठों के हैदर अली के .-विरुद्ध आक्रमण के समय, अंग्रेज़ों ने पूर्व हुई संधि : के अनुसार सहायता देने की बजाए किसी भी प्रकार की सहायता से मना कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली को मराठों से उनकी संधि पहले होने की बात कही। यह सुनकर हैदर अली आग-बबूला हो गया। अत: उसने अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरे युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 1781-84 के बीच हुआ। हैदर अली 📜 ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और अरकाट पर 🐥 कब्जा कर लिया। उसने पोर्टोनोवा पर भी आक्रमण किया। फ्रांसीसी सेनाओं की मदद से जनवरी 1782 में अंग्रेज़ सेनाओं को मद्रास से भगा दिया गया। इसी ्र काल में हैदर अली ने कडनूर के बंदरगाह पर कब्जा . कर लिया, परंतु 6 दिसंबर, 1782 में हैदर अली की बीमारी से मृत्यु हो गई। उसके पुत्र ने संघर्ष जारी रखा। उपरोक्त सफलताओं के आधार पर हैदर अली के कार्यों का विवेचन किया जा सकता है। हैदर अली एक योग्य सेनापित और प्रशासक था। वह एक साधारण सैनिक से उठकर मैसूर का सेनापित और शासक बना था। उसने मैसूर की निर्बल सेना को दक्कन की श्रेष्टतम सेनाओं में स्थान दिलवाया था। उसने सेना में अनेक सुधार किए और यूरोपीय ढंग से उसे प्रशिक्षण दिया।

हैदर अली ने एक दुर्बल, विभाजित मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली, संगठित और दक्कन में सर्वोपिर राज्य में परिणत कर दिया था। उसने दक्कन की प्रबल शक्तियों — मराठों, निजाम और अंग्रेजों से टक्कर ली थी और मैसूर राज्य का विस्तार मालाबार के तटीय क्षेत्रों तक किया था। उसकी मृत्यु के समय मैसूर राज्य का क्षेत्रफल 80000 वर्गमील था और उसकी आय दो करोड़ रुपए थी। हैदर अली अपने समय का एक सफल कूटनीतिज्ञ था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सावधानीपूर्वक उसने अपने विरोधियों को अपने विरुद्ध संगठित न होने दिया।

आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से वह शेष शासकों से ऊपर न था। उसने मालावार और कुर्ग के हिंदू विद्रोहों का दमन बड़े क्रूर तरीकों से किया। युद्ध करते समय रास्ते के गांवों को उजाड़ा और जलाया भी। उसका भूमिकर भी अत्यधिक था। भूमिकर ठीक ढंग से वसूल हो सके, इस संदर्भ में उसने हिंदुओं को नियुक्त कर सावधानी की नीति अपनाई। व्यापारिक दृष्टि से उसने व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहन और हस्तकलाओं को संरक्षण प्रदान किया।

हैदर अली के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक (1782-1799) बना। वह अपने पिता की भांति अंग्रेजों का प्रबल शत्रु था। उसने युद्ध को जारी रखा। परंतु अपने पिता की भांति वह कूटनीतिज्ञ न था। उसने एक गुप्त संदेश द्वारा अपने बेदनूर के कमांडर शेख अयाज को अपने रास्ते से हटाना चाहा। उसका यह गुप्त संदेश शेख अयाज के हाथों पड़ गया। वह अपनी जान बचाने के लिए बंबई की अंग्रेज़ सेना में मिल गया और बिना विशेष संघर्ष के बेदनूर का किला जनवरी 1783 में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। परंतु बंबई की सेना अंग्रेज़ सेनापित मैथ्यू के नेतृत्व में एक कमजोर सेना थी, जो किले और वहां के नागरिकों की लूटमार में लग गई। परिस्थितियों का लाभ उठाकर टीपू ने बेदनूर किले के आसपास अपनी सेनाओं का जमाव किया और कुछ इलाके जीते।

जुलाई 1783 में अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी सरकारों में एक संधि हो जाने से टीपू के नेतृत्व, में लड़ रही फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी भी उसका साथ छोड़कर चली गई। मराठों के आक्रमण का भय बढ़ गया था। अत: 11मार्च, 1784 को 'टीपू को अंग्रेज़ों के साथ मंगलूर की संधि करनी पड़ी। टीपू ने कर्नाटक से और अंग्रेज़ों ने मालाबार तटीय क्षेत्र से अपनी-अपनी सेनाएं हटा लीं। दोनों ने एक-दूसरे के कैदी छोड़ने का वायदा किया।

टीपू के साथ संधि होने पर भी अंग्रेज़ मैसूर पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। टीपू ने भी अपने कुछ नए संबंध मुस्लिम शासकों के साथ बनाने का विचार किया। 1786–1787 में टीपू ने मराठों और निजाम को पराजित कर कुछ मराठा क्षेत्र पर कब्ज़ा किया। उल्लेखनीय है कि 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में 'पादशाह' की उपाधि धारण की। इस तरह उसने मैसूर के हिंदू राजा की नाममात्र की शक्ति समाप्त कर दी।

टीपू सुल्तान ने निरंकुश शासक होते हुए भी मैसूर राज्य की उन्नित के लिए कुछ सुधार-कार्य किए। उसने कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा-प्रणाली, नाप-तोल कई क्षेत्रों में सुधार किए और सिक्के ढालने में नवीन प्रयोग किए। उसने जागीर-प्रथा को समाप्त करने के प्रयास किए और संपत्ति के वंशानुगत अधिकार को कम किया। टीपू ने अपनी सहायता के लिए दो मिशन फ्रांस भेजे, परंतु वे किसी प्रकार की

सहायता प्राप्त न कर सके। 1784-1785 में दो मिशन कुस्तुनतुनिया भी भेजे, परंतु वहां से भी कोई सहायता न मिली।

C. Commission of the Commissio

इसी बीच 1786-1789 के दौरान नायरों, मालाबार के तटीय क्षेत्र और कुर्ग के निवासियों ने टीपू के विरुद्ध विद्रोह किए। त्रावणकोर के राजा ने भी मालाबार तटीय क्षेत्र का दक्षिण भाग जीत लिया। 1789 में टीपू ने त्रावणकोर की किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर की सहायता के बहाने मैसर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों के साथ कुर्ग. कोचीन और मालाबार तटीय क्षेत्र के निवासी भी टीपू के विरुद्ध हो गए। अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम से भी सहायता ली। अत: अंग्रेज़ों व मैसूर के बीच तृतीय आंग्ल-मैस्र युद्ध (1790-1792) हुआ। इसमें टीपू की पराजय हुई। परिणामस्वरूप मार्च 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई। इसमें टीपू को तीन करोड रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना और उसके दो बेटे अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में रखना तय हुआ. जब तक कि पूरे हरजाने की अदायगी न हो। इसमें मराठों और निजाम को भी मैसूर के कुछ प्रदेश मिले और इस बीच अंग्रेज़ों ने बारामहल और डिंडीगुल व मालाबार के बड़े भाग और कुर्ग के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह टीपू का लगभग आधा राज्य समाप्त हो गया।

1794 में टीपू ने युद्ध का हरजाना दे दिया औ्र उसके दोनों पुत्रों को छोड़ दिया गया। पर दोनों में कटुता कम न हुई। टीपू ने अपनी मदद के लिए अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु सिक्खों के प्रबल विरोध और अफ़गानिस्तान के आंतरिक षड्यंत्रों के कारण शीघ्र ही वह वापस लौट गया।

टीपू ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांस से पुन: सहायता के लिए प्रयास किया। 1793 में एक मिशन फ्रांस भेजा गया। 1795-1796 में एक गुप्त समझौते की योजना भी रखी गई। 1797 में श्रीरंगपत्तनम में फ्रांस की तर्ज़ पर एक जेकोबिन क्लब की स्थापना हुई, जिसमें फ्रांस की सेना की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया। भाषणों में निरंकुश शासकों का अंत करने और 'नागरिक टीपू सुल्तान' की दीर्घायु की कामना की गई। परंतु फ्रांस से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

अंग्रेजों ने टीपू की बढ़ती गतिविधियों और नेपोलियन के मिस्र अभियान में भारत आगमन की आशंका से मैसूर के विरुद्ध तेज़ी से तैयारियां शुरू कर दीं। परिणामस्वरूप भारत के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली (1798-1805) ने जब टीपू को सहायक संधि मानने के लिए कहा तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। वेलेजली ने निजाम को साथ लेकर मैसूर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मैसूर पर अंग्रेजों, निजाम और मराठों की सेनाओं के द्वारा तीनों ओर से आक्रमण हुआ। 28अप्रैल, 1799 को श्रीरंगपत्तनम पर कब्ज़ा कर लिया गया। टीपू युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेजों की इस विजय से संपूर्ण मैसूर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेजों ने दिखावे के लिए वाडेयर वंश के एक बच्चे को मैसूर का राजा बना दिया।

टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्धों से यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है कि वह अपने पिता की भांति एक योग्य, कर्मठ सैनिक और सेनापित था। उसमें सतत संघर्ष की क्षमता और दृढ़ता थी। वह अपने निश्चय का पक्का था।

परंतु टीपू सुल्तान अपने पिता की भांति उतना दूरदर्शी व कूटनीतिज्ञ न था। वह यूरोपीय जटिल राजनीति की समझ न रखता था और फ्रांस के बारे में उसके समस्त अनुमान गलत निकले। आंतरिक दृष्टि से हैदर अली के विश्वासपात्र बेदनूर के किलेदार शेख अयाज के विश्व्ह उसका गुप्त फ़रमान भी अनुचित था। सेना के आधुनिकीकरण में टीपू ने अपने पिता की नीति अवश्य अपनाई। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से अनुशासित और प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया। पैदल सेना को बंदूक दी। आधुनिक ढंग से नौसेना बनाने का यत्न किया। दो नौका घाट बनाए। उसने फ्रांसीसियों की मदद से बंदूक व संगीन बनाने की भी योजना बनाई थी।

11 The state of th

टीपू ने अपने पिता की भांति प्रारंभ में महत्त्वपूर्ण पद, योग्यता के आधार पर दिए थे। बाद में उसने मुस्लिम दरबारियों पर अधिक विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। प्रमुख ज़िलों में प्राय: मुस्लिम व्यक्तियों की ही नियुक्ति होने लगी। उसने व्यापार और उद्योग को महत्त्व दिया। कई उद्योगों को राजकीय सहायता दी। व्यापार के लिए चीन, तुर्की, ईरान और अरब देशों से संबंध स्थापित किए।

टीपू के काल में विभिन्न प्रकार के कर अत्यधिक थे। युद्ध के दिनों में सैनिक वृद्धि व युद्ध – हरजाने के लिए उसने 30 प्रतिशत कर बढ़ा दिया था और व्यापार में भी 7 प्रतिशत कर की बढ़ोतरी की गई। बादशाह के रूप में उसने पोलिगरों, जागीरदारों की भूमि छीन ली थी।

टीपू के व्यक्तित्व की एक विशेषता उसकी साहित्यिक अभिरुचि और इस क्षेत्र में उसके कार्य हैं। वह फ़ारसी, उर्दू और कन्नड़ में धाराप्रवाह बोल सकता था। उसने एक विशाल पुस्तकालय भी बनवाया था। बाद में उसके पुस्तकालय की तमाम पुस्तकें कलकत्ता (अब कोलकाता) की 'इंपीरियल लाइब्रेरी' में भेज दी गईं। वह शिक्षा और साहित्य का प्रेमी था।

टीपू एक कट्टर मुसलमान था और इस्लाम के नियमों का कठोरता से पालन करता था। तत्कालीन लेखों और इतिहासकारों हैमिल्टन, ग्रांट डफ़, लीविस राइस, विलियम लोगेन ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। सरदार के. एम. पनिक्कर ने टीपू के लिखे पत्रों का उल्लेख किया है। धार्मिक विचारों में वह रुदिवादी था और उसने अपने नाम का खुतवा भी पढ़वाया था।

कभी-कभी वह हिंदू मंदिरों को भी दान देता था। 'पादशाह' बनने के बाद उसकी नीति कठोर हो गई और उसके शासनकाल में अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। कुर्ग, बेदनूर और मालाबार में हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए गए। कुल मिलाकर टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की भांति कुशल सैनिक और सेनापित था, परंतु दोनों में बड़ा अंतर था। हैदर अली चित्र के मूल्यांकन में कभी भी भूल नहीं करता था, जबिक टीपू इतना सतर्क न था। हैदर अली ने मैसूर का एक दुर्बल और विभाजित राज्य पाया, परंतु टीपू ने एक शिक्तशाली राज्य पाया था। टीपू ने उसे दुर्बल ही नहीं पूर्णत: समाप्त ही कर दिया। एक ने राज्य का निर्माण किया, दूसरे ने ध्वंस किया। परंतु दोनों ही अंग्रेजों से घृणा करते थे और भारत में उनका राज्य समाप्त करना चाहते थे।

#### 🛘 केरल

18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, भारत के सुदूर दक्षिण में, स्थित केरल अनेक छोटे-छोटे क्षेत्रों में बंटा था। इनमें कालीकट, कोचीन, चिरक्कल और त्रावणकोर सबसे महत्त्वपूर्ण थे। त्रावणकोर राज्य राजा मार्तंड वर्मा के काल में एक प्रभावशाली राज्य बन गया था। मार्तंड वर्मा ने न केवल अपने आसपास के प्रदेशों को जीता. बल्कि डच कंपनी के शासन का केरल से अंत कर दिया। उसने पाश्चात्य ढंग से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। अनेक जनहितकारी नहरें, सड़कें बनवाई थीं। उसने युद्धपोत निर्माण को भी बढावा दिया। संस्कृत और मलयालम भाषा की उन्नति की ओर ध्यान दिया। 1763 तक अनेक सामंती प्रदेश उसके अधीन हो गए, परंतु शीघ्र ही मैसूर के हैदर अली ने केरल प्रदेश पर आक्रमण शुरू कर दिए और कालीकट से कोचीन तक के उत्तरी केरल पर अधिकार कर लिया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा हुआ जो साहित्य, भाषा और ललित कलाओं में बडा निण्ण था।

अंग्रेज़ों के साथ त्रावणकोर के संबंध 1788 से प्रारंभ हुए, जबिक 12अगस्त को राजा का टीपू सुल्तान के विरुद्ध सुरक्षा के लिए एक समझौता हुआ। टीपू के पतन (1799) तक त्रावणकोर और अंग्रेज़ों के बीच समान हित बने रहे। मई 1800 में त्रावणकोर में रंजीडेंट का पद बनाया गया और पहला ब्रिटिश रंजीडेंट कर्नल कोलिन मैकॉले बना। 1805 में त्रावणकोर भी सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ गया।

#### 🗆 राजपूताना

मगल काल में सामान्यतः राजपूतों का मुगलों से निरंतर टकराव रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के केंद्रीय शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर राजपतों ने अपने को स्वतंत्र करने के प्रयास किए। राजपुताने में इस समय दो प्रमुख राज्य मारवाड (जोधपुर) और आमेर (जयपुर) थे। मारवाड़ के शासक राजा अजीतसिंह ने मुगलों में फैली राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाकर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल सम्राट बहादुरशाह ने 1708 में संधि कर उससे अच्छे संबंध स्थापित कर लिए और उसे मारवाड़ के शासक के रूप में मान्यता दी। अजीतसिंह ने जयपुर के राजा व दुर्गादास राठौर से मिलकर एक संगठन बनाया। 1714 में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया और अजीतसिंह को संधि के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप अजीतसिंह को अपनी पुत्री का विवाह फर्रखिसयर से करना पड़ा। जोधपुर के राजा को सैयद बंधुओं ने अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया और उसे अजमेर, गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया। परंतु अजीतसिंह शीघ्र ही आंतरिक षड्यंत्रों, उपद्रवों और विश्वासघात का शिकार हो गया। उसको उसके ही पुत्र बख्तसिंह ने मार दिया।

इस समय राजपूताने का दूसरा महत्त्वपूर्ण राज्य आमेर (जयपुर) था। यहां का शासक सवाई जयसिंह (1699-1743) था। उसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के परस्पर झगड़ों से अपने को दूर रखने की कोशिश की। सैयद बंधुओं के विरोधियों ने जयपुर के राजा को 1721 में आमेर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। सम्राट मुहम्मद शाह के काल में उसे गुजरात की सरकार का भाग भी दे दिया था।

सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर और किले का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। भारतीय इतिहास में वह एक कुशल प्रशासक, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, विख्यात कानून निर्माता, समाज सुधारक और विज्ञान में विशेष रुचि रखने वालों में माना जाता है।

जयसिंह ने 5 वेधशालाओं के निर्माण के साथ खगोल विद्या के अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्थाएं कीं। जयसिंह ने सारणियों के सेट तैयार करवाए। त्रिकोणिमिति की कई प्रसिद्ध पुस्तकों के अनुवाद करवाए। युक्लिड के ग्रंथ 'रेखागणित के तत्त्व' का संस्कृत में अनुवाद करवाया। जयपुर नगर का निर्माण भी वैज्ञानिक आधार पर किया गया। साथ ही जनता की भलाई के लिए अनेक कुएं, धर्मशालाएं और सड़कें बनवाईं और इसी भांति कानून द्वारा कन्या के विवाह पर अत्यधिक धनराशि व्यय न हो, ऐसा प्रबंध किया।

यद्यपि 18वीं शताब्दी में दिल्ली से सटा समस्त राजपूताना प्रदेश राजपूतों के अधीन था, परंतु मुगल सम्राटों की भांति वे भी आंतरिक षड्यंत्रों, परस्पर कलहों और विश्वासघात के शिकार थे। साथ ही मराठों के हो रहे निरंतर आक्रमणों से उनकी शिक्त क्षीण हो रही थी।

#### □ कहेलखंड

यद्यपि रुहेलों का राज्य बहुत छोटा था और इनका अस्तित्व भी अल्पकाल तक रहा, परंतु 18वीं शताब्दी की सत्ता-संघर्ष की राजनीति में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। मुहम्मद खां बंगश पठान ने मुगल 18 / आधुनिक भारत

सम्राट फर्रुखसियर (1713-1719) और मुहम्मद शाह (1719-1748) के काल में अलीगढ़ और कानपुर के बीच के इलाकों तथा फर्रुखाबाद के कुछ इलाकों में स्वतंत्र आधिपत्य स्थापित किया था। कुछ समय तक इस पठान का उक्त क्षेत्र में दबदबा रहा। बुंदेलखंड के शासक महाराणा छत्रसाल ने मराठों की मदद से 1728 में उसे बुरी तरह पराजित किया। इसी भांति नादिर शाह के आक्रमण के समय देश में अराजकता के वातावरण में अली महम्मद खां ने रुहेलखंड नामक राज्य की स्थापना की थी। यह इलाका हिमालय की तराई में गंगातट से कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। यह बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था। इसकी राजधानी आंवला (बरेली) थी।

रुहेलों का अवध, दिल्ली, जाटों और मराठों से निरंतर संघर्ष होता रहता था। रुहेलखंड की सीमाओं पर मराठों के आक्रमण होते रहते थे। रुहेलों का नेता हाफिज रहमत खां इनसे सावधान हो गया था। उसने 17 जून, 1772 को बनारस में अवध के नवाब वजीर से एक संधि की कि मराठों के पुन: आक्रमण होने पर नवाब उनकी रक्षा करेगा और इसके बदले उसे 40 लाख रुपए मिलेंगे। मराठों ने 1773 में आक्रमण किया और अवध के नवाव वज़ीर ने अंग्रेज़ सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और रुहेलों से धनराशि मांगी। हाफिज रहमत खां किसी-न-किसी बहाने टालता रहा। अत: नवाब वजीर ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी. ताकि विश्वासघात की सजा दी जा सके। परिणामस्वरूप 23 अप्रैल, 1774 को मीरन कटरा का युद्ध हुआ, जिसमें हाफिज रहमत खां युद्ध में लडता हुआ मारा गया। 20,000 रहेलों को इलाके से निकाल दिया गया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को रामपुर का इलाका छोड़कर शेष इलाका दे दिया गया। वस्तुत: हाफिज रहमत खां एक उदार और सहिष्णु शासक था, जिसने गैर-मुस्लिमों के प्रति अच्छा व्यवहार किया। रुहेलों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति की बड़ी आलोचना हुई।

#### ा मिक्ख

18वीं शताब्दी में पंजाब में सिक्खों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय और विस्तार मुगलों तथा अंग्रेज़ों व बाहर के आक्रमणकारियों के लिए एक चुनौती और रुकावट बना रहा। मूलत: सिक्ख पंथ का उदय 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव के पवित्र व्यक्तिगत जीवन और वाणी से हुआ। उनके बाद सिक्ख पंथ में नौ और गुरु हुए, जिनके काल में सिक्ख पंथ एक धार्मिक संप्रदाय के साथ-साथ एक शिक्तशाली वीर योद्धाओं का संगठन बन गया। मगला के साथ निरंतर टकराव से यह शीघ्र ही एक राजनीतिन शक्ति के रूप में उभरा। गुरु गोविंदसिंह कं नेतत्व में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से इस संप्रदाय में एक नवशक्ति का संचार हुआ। 1708 से 1715 में बंदा बहादुर ने मुगलों से टक्कर ली, परंतु उसको कई सौ साथियों सहित गिग्फ्तार कर लिया गया था। दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और बाद में मार दिया गया था।

18वीं शताब्दी के प्रारंभ से समूचे पंजाब पर मुगलों के अधिकारियों के अत्याचारों का दौर चलता रहा और कुछ समय में सिक्खों का विरोध भी कम हो गया। शीघ्र ही नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के निरंतर आक्रमणों से जहां मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई, वहां पंजाब में सिक्ख संप्रदाय को संगठित होने का अवसर मिला। खालसा दल का निर्माण हुआ और पंजाब में 12 मिस्लों का गठन हुआ। प्रत्येक मिसलदार के पास एक निश्चित भू-भाग या क्षेत्र होता था।

इन्हीं मिस्लों में से एक मिस्ल शुक्रचिकया थी जिसका प्रमुख महाराजा रणजीतिसंह था। इसका जन्म 2 नवंबर, 1780 में गुजरांवाला के प्रमुख मिसलदार महासिंह के यहां हुआ था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत होने पर इसे मिसलदार बनाया गया था। 1799 में इसने लाहौर नगर पर कब्ज़ा कर लिया था। 1805 में अमृतसर भंगी मिस्ल से छीन ली थी। इसने किसी-न-किसी बहाने से सतलुज के पार के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। 1809 की अंग्रेज़ों से अमृतसर की संधि द्वारा उसने सिस-सतलुज प्रदेश पर अंग्रेज़ों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। कुछ ही वर्षों में इसने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर भी अधिकार कर लिया। इन कार्यों में इसने हरिसिंह नलवा जैसे वीर सेनापितयों का सहयोग लिया था। 1839 में इसकी मृत्यु हो गई।

महाराजा रणजीतसिंह अपने युग के योग्यतम भारतीय शासकों में से था। वह एक महान सेनानायक, सफल प्रशासक और उदार शासक था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से सजाया। उसने फ्रांसीसी सैनिक अधिकारियों वेंचूरा और एलार्ड की सहायता ली थी। कोर्ट और गार्डनर की देखरेख में तोपखाने का निर्माण किया था और सैनिकों को मासिक वेतन देने की प्रथा प्रचलित की थी।

उसका दरबार देशी और विदेशी व्यक्तियों से भरा था। उसके दरबार में हिंदू, मुसलमान, फ्रांसीसी आदि महत्त्वपूर्ण पदों पर थे। फ़कीर अजीजुद्दीन उसका विदेशी मंत्री था, अनेक फ्रांसीसी सैनिक अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर थे, डोगरा बंधुओं का महत्त्वपूर्ण स्थान था। हिंदू ऊंचे पदों पर थे, दीनानाथ उसका वित्तमंत्री था। इस दृष्टि से उसका दरबार समस्त भारत में अद्वितीय था। कानून परंपरागत थे और सजाएं कठोर थीं। लाहौर में एक विशेष अदालत होती थी, जहां पर वह स्वयं फैसले करता था। किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जा सकती थी।

धर्म के मामलों में महाराजा रणजीतसिंह अत्यधिक सिंहष्णु और उदार था। उसने सिक्ख और विभिन्न समुदायों के प्रति उदार नीति अपनाई थी। समय– समय पर मंदिरों और गुरुद्वारों को अनुदान दिए। गरीबों की सहायता की और विद्वानों को संरक्षण दिया था। कुल मिलाकर महाराजा रणजीतसिंह ने एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की। राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता के युग को समाप्त कर दिया। परंतु उसका सुव्यवस्थित राज्य उसके राज्यकाल तक ही सीमित रहा और उसके मरते ही अगले दस वर्षों में बिल्कुल समाप्त हो गया। वस्तुत: वह अंग्रेजों की कुटिल चालों को समझते हुए भी उन्हें अपने ढंग से सुलझा न सका। महाराजा रणजीतसिंह की विशेषता एक विशाल पंजाब राज्य की स्थापना थी, जिसकी सीमाएं उत्तर-पश्चिम में दूर तक फैली हुई थीं। दूसरे अपनी धार्मिक सहिंष्णुता और उदारता के कारण वह सभी प्रकार के लोगों में सम्मान का पात्र था।

## असम और उत्तर-पूर्व

18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण राज्य - अहोम, कछार, जयंतिया तथा मणिपुर थे। असम प्राचीन काल से पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लोगों का मिलन बिंदु रहा है। उपरोक्त सभी राज्यों के विभिन्न कालों में परस्पर सहयोग तथा टकराव होते रहे. सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुआ। परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रहमपुत्र घाटी में ब्रिटिश शासन के प्रवेश से यह संतुलन बिखर गया। असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र अंग्रेजों के काल में असम प्रांत के नाम से जाना जाता रहा। आज यह प्रदेश 'सात बहिनें' अर्थात अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के नाम से अलग-अलग प्रांतों में विभाजित है। इस क्षेत्र में लगभग 250 उपजातियां रहती हैं। असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोग स्वभाव से वीर, साहसी और स्वतंत्र प्रकृति के रहे हैं।

यह प्रदेश चिरकाल से स्वतंत्र रहा। पहले से ही यह प्राज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से जाना जाता रहा। पहले असुरवंश, पालवंश, वर्मनवंश के साथ-साथ सूनिया, कोच, अहोम, कछार, जयंतिया और मराण ने विभिन्न कालों में इस प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित

किया। कौटिल्य, कालिदास, बाणभट्ट, कल्हण और अलबरूनी जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से संपर्क का वर्णन किया है।

असम और अन्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जहां भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सदैव महत्त्वपूर्ण रहा, वहां उसका भारत की आर्थिक संपन्नता, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में योगदान रहा। ब्रह्मपुत्र नदी और अतुल वन-संपदा आर्थिक संपदा की द्योतक रही। अंग्रेजों ने यहां की विशाल भूमि को बेकार भूमि का नाम देकर अंग्रेजों को 'वेस्टेड लैंड नियमों' (Wasted Land Rules) के अंतर्गत यह भूमि प्राय: मुफ्त दी। यहां पर नील की खेती को बढ़ावा दिया गया। चाय की दृष्टि से यह भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक स्थान बन गया। इसके अलावा तेल, लकड़ी और अन्य खनिज पदार्थों के लिए यह समुद्धिशाली प्रदेश है।

सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह वैष्णव और शैव संप्रदायों का बड़ा केंद्र रहा है। ब्रह्म समाज ने भी यहां अपना प्रभाव कायम किया। अनेक उपजातियों के होते हुए भी यहां समरसता है। बाद में ईसाइयों ने भी यहां अपना प्रभाव बढाया।

आधुनिक काल के भारतीय दर्शन के एक प्रवक्ता राधाराव फूकन ने एक कविता में लिखा है -

'असिमया बंधुओ क्यों भूल गए कि चिरकाल से तुम स्वाधीन रहे हो! तुम्हारी जननी भारत मां, कभी वीर ग्रसिवनी रही हैं। प्रकृति ने स्वयं ही असम को गढ़ा है। काम्यभूमि का निर्माण किया है। असम जैसी प्रकृति और वन भूमि और है कहां? भगवद्दत. बाण, कुमार भास्कर, चक्रध्वज आदि कितने वीरों ने अपने अखंड प्रताप से सारी मेदिनी को रुपाया था और असमिया समाज को प्रधानता दिलाई थी।'

18वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में अनेक आक्रमण होते रहे। परंतु सफलता नहीं मिली। ऐबक के सरदार बिख्तियार खिलजी (1206) से औरंगज़ेब के काल तक लगभग 18 बार उन्हें परास्त किया गया। बड़फूकन जैसे विजेताओं ने 1670 में मुगलों को पराजित किया।

असमी एक बहुत वीर कौम थी जिसने एक लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया।

यहां पर लंबे समय तक अहोम शासकों का प्रभुत्व रहा। रुद्रासिंघा (1694-1714) को पूर्वी भारत का 'शिवाजी' माना जाता है। महाराजा शिवसिंह (1714-1744) शांत स्वभाव का था, अत: वह पूर्व भारत को पूर्णत: मुक्त न कर सका। सर्वप्रथम असम में अंग्रेजों का प्रवेश 1792 में हुआ। असम तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ओर लार्ड कार्नवालिस ने विशेष ध्यान दिया। उसने 1792 में कैप्टन वेल्श (Velsh) को इस क्षेत्र की भौगोलिक रचना, आर्थिक संसाधन तथा व्यापारिक संभावनाओं की जानकारी के लिए भेजा। अपने ही सरदारों के झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए अहोम राजा ने अपनी सहायता के लिए बर्मा (ब्रह्म देश) से सेना बुलाई। बर्मा ने सहायता की, बाद में असम पर अत्याचार किए और 1824 में अंग्रेजों से मदद ली।

19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यहां पर अहोम शासकों का प्रभुत्व रहा। अंग्रेजों ने इस ओर विशेष ध्यान 1824 से दिया। 1826 में बर्मा के साथ प्रथम युद्ध के बाद यांदाबू की साँध से मणिपुर में एक स्वतंत्र राज्य को स्वीकार किया गया, वहां के समुद्र तटों पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया और असम, कछार और जयंतिया अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। मणिपुर में 1885 में सीधे अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। वस्तुत: महाभारत काल से स्वतंत्र असम, आपस की फूट के कारण अंग्रेजों के हाथों में चला गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तर-पूर्व सीमा सुरक्षित हो गई। बाद में 1824 से 1874 तक यह क्षेत्र बंगाल का भाग रहा। 1874-1905 तक यह एक चीफ़ किपश्नर के अधीन रहा और 1905 में बंग-भंग होने पर पूर्वी बंगाल से 1912 तक जुड़ा रहा। 1912-1921 तक पुन: चीफ़ कमिश्नर के अधीन रहा और 1921-1947 तक एक गवर्नर के अधीन रहा।

## दिल्ली के इर्द-गिर्द के इलाके

दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्रों में आगरा व मथुरा में जाटों का प्रभाव था। राजधानी के निकट होने के कारण मुगल अत्याचारों का सर्वाधिक प्रहार इन पर होता था। अतः समय-समय पर जाट किसानों ने मुगल साम्राज्य का विरोध किया। इससे पूर्व 1669 और 1688 में मुगलों द्वारा इनके विद्रोहों का दमन किया गया था, परंतु जाट सतत संघर्ष करते रहे।

औरंगज़ेब की मृत्यू के पश्चात जाट किसानों में अशांति और भी अधिक तीव्र हो गई। दिल्ली के निकट 1715 में भरतपुर में एक जाट राज्य की स्थापना भी हुई। इसकी स्थापना चूरामन और उसके भतीजे बदनसिंह ने की थी। थीम नामक स्थान पर एक मज़बूत किले का निर्माण किया गया था। बदनसिंह के दत्तक पुत्र सूरजमल (1756-1763) के शासनकाल में यह राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। वह एक योग्य शासक, विजेता और राजनीतिज्ञ था। उसने अपने राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक और पश्चिम में आगरा सबे से उत्तर में दिल्ली के सबे तक फैलाया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय राजा सूरजमल ने मराठा सेनापति सदाशिव राव को खुले मैदान में न लड़कर गोरिल्ला युद्ध की सलाह दी थी। न मानने पर वह रण के मैदान से हट गया। 1763 में राजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। उसके मरते ही जाट राज्य का पतन होने लगा और शीघ्र ही वह छोटे-छोटे टुकडों में बंट गया।

## नादिर शाह के आक्रमण

मुहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा

झटका था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को जर्जिरत कर दिया। नादिर कुली का जन्म 1688 में तुर्कमान वंश के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका पिता एक गड़रिया था, जो कि भेड़ों की ऊन से टोपियां बनाता था। नादिर कुली एक साहसी और महत्त्वाकांक्षी तुर्क था। प्रारंभ में उसने कुछ मामूली सरदारों के यहां नौकरी की, बाद में वह डाके भी डालने लगा। परंतु उसने फ़ारस से अफ़गानों को निकालने में भी मदद की थी। फ़ारस का राजा उससे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि अपने राज्य का कुछ भाग उसे दे दिया। 1736 में सफ़वी वंश के अंतिम सम्राट के मर जाने पर वह नादिर शाह की उपाधि धारण कर फ़ारस का शासक बन गया।

शासक बनते ही उसने अपने राज्य का विस्तार किया। मार्च 1738 में उसने कंधार पर अधिकार कर लिया। उसने भारत पर भी दृष्टि डाली। भगोड़े अफ़गानों को पनाह देने के विरोध में उसने एक दूत दिल्ली भेजा जिसकी जलालाबाद में मुगल सैनिकों ने हत्या कर दी। नादिर शाह इससे बड़ा कुपित हुआ। वस्तुत: वह भारत की राजनीतिक स्थिति से परिचित था। वह भारत की अपार संपत्ति के लिए भी लालायित था। वह दिल्ली के शासक की अयोग्यता, दरबार की परस्पर फूट एवं साम्राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और सैनिक कमजोरियों से अवगत था। नादिर शाह ने मुहम्मद शाह से अपने राज्य में विद्रोही अफ़गानों को शरण न देने के लिए कहा, पर मुहम्मद शाह ने इसकी कोई परवाह नहीं की।

अतः नादिर शाह ने द्रुतगित से अफ्रगानिस्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और सेनाएं शीघ्र ही पंजाब तक पहुंच गईं। पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर वह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह के इस आक्रमण से मुगल सम्राट मुहम्मद शाह घबरा गया। एक विशाल सेना, निजाम-उल-मुल्क, खान दौरान और कमरुद्दीन को साथ लेकर वह करनाल पहुंचा। 24फ़रवरी, 1739 में दोनों सेनाओं के बीच करनाल मं युद्ध हुआ। सआदत खां की सेनाएं भी मुगलों से आ मिलीं। करनाल का युद्ध केवल तीन घंटे चला। इस युद्ध में खान दौरान मारा गया और सआदत खां केद कर लिया गया। निजाम-उल-मुल्क ने शांतिदूत का कार्य किया। उसने शांति वार्ता में यह तय किया कि वह मुगल सम्राट नादिर शाह को 50 लाख रुपए देगा, जिसमें 20 लाख रुपए की राशि का तुरंत भुगतान करेगा। लेकिन परस्पर की गुटबंदी और द्वेष के कारण सआदत खां ने नादिर शाह से भेंट की और उसे उकसाया कि यदि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करे तो उसे 20 लाख की बजाए 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सुझाव को उचित मानकर नादिर शाह दिल्ली को ओर चला और 20मार्च, 1739 को वह दिल्ली पहुंच गया, जहां उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी जारी किए गए।

एक प्रकार से अब मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। लेकिन दो दिन बाद ही दिल्ली में यह अफवाह फैली कि नादिर शाह की मृत्य हो गई, जिससे विद्रोह हो गया और नादिर शाह के बहुत से सैनिक मार दिए गए। नादिर शाह को जब यह पता चला तो वह क्रोध से आगबबुला हो गया, उसने सामृहिक नरसंहार की आजा दे दी। लगभग पांच घंटे तक भयंकर नरसंहार और लूटमार होती रही। ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली में दो महीने ठहरा और फिर फ़ारस वापस लौट गया। इसी बीच उसने अमीरों और सामान्य जनता को कष्ट दिए। सआदत खां को 20 करोड रुपए एकत्रित करके नहीं देने पर कठोर यातनाएं दी गईं और अंतत: उसे जुहर देकर मार दिया गया। नादिर शाह लगभग 70 करोड रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस (Peacock throne) तथा कोहिन्र हीरा लेकर वापस लौटा। मुहम्मद शाह को पुन: दिल्ली का सम्राट बना दिया गया।

नादिर शाह के इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। सिंध के पार का प्रदेश मुगलों के हाथ से जाता रहा। धन-जन की अपार हानि हुई। मुगल सेना की कमजोरी शीघ्र ही मराठों और विदेशी कंपनियों की निगाह में आ गई।

# अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण

भारत पर आक्रमण के बाद नादिर शाह की क्रूरता और खनखराबे से ईरान की जनता का विश्वास उससे हट गया और ईरान के सैनिकों ने उसको मारने का षड्यंत्र किया। 1747 में नादिर शाह का वध कर दिया गया। अब्दाली पहले कंघार का स्वतंत्र शासक बना और तत्पश्चात उसने काबुल जीत लिया। अफ़गानों ने उसे नेता के रूप में स्वीकार किया और उसकी सेना में भाग लिया। अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर उसने भी भारत की ओर दुष्टि डाली। भारत पर बार-बार आक्रमण करना, लूटमार करना और वापस लौटना उसका काम बन गया। उसने पश्चिम पंजाब पर नादिर शाह के उत्तराधिकारी के रूप में अपना अधिकार बताया। 1748 में उसने पंजाब पर पहला आक्रमण किया। 1749 में पन: आक्रमण कर पंजाब के गवर्नर मईनलमल्क को परास्त किया और 14,000 रुपए वार्षिक कर लेकर लौटा। 1752 में पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया तथा पंजाब और सिंध प्रदेश पर कब्जा कर लिया। 1756 में वह चौथी बार आक्रमण करते हुए दिल्ली तक बढ़ गया और मथुरा व आगरा में लुटमार की। वापस लौटते समय वह भारत के आलमगीर द्वितीय के सरदार इमादुलमुल्क को वजीर बना गया। इसके साथ ही रुहेल सरदार नजीबदुदौला को मीरबख्शी और अपना प्रतिनिधि बनाया। पानीपत की तीसरी लडाई के अतिरिक्त 1767 तक अब्दाली ने भारत की कमज़ोरी का लाभ उठाकर बार-बार आक्रमण किए।

नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के निरंतर आक्रमण से भारत की पहले से ही जर्जरित अवस्था और खराब हो गई। सैनिक दुर्बलता और आर्थिक रिक्तता भी काफ़ी बढ़ी। अत: स्वाभाविक रूप से इस स्थिति ने अन्य शक्तियों को आक्रमण के लिए प्रेरित किया।

## पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) एवं उसका महत्त्व

मराठों ने इससे पूर्व रुहेल प्रदेश के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला को पराजित किया था। वे अपनी हार को शीघ्र नहीं भूले। अहमद शाह अब्दाली ने इन दोनों से समझौता कर लिया था। साथ ही अब्दाली लाहौर से अपने पुत्र के भगाए जाने से नाराज था। अतः उसने भारत पर एक विशाल सेना लेकर आक्रमण किया। 1759 में उसने पंजाब पर आक्रमण कर, वहां से मराठों को भगा दिया और शीघ्र दिल्ली के निकट तक पहुंच गया। पेशवा बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव भाउ और अपने नाबालिंग पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस मराठा सेना ने 22अगस्त, 1760 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। भरतपुर के प्रसिद्धं जाट शासक सूरजमल ने गोरिल्ला युद्ध करने का सुझाव दिया, पर सदाशिव भाउ ने स्वीकार नहीं किया। 14जनवरी, 1761 को अहमद शाह अब्दाली के साथ भूयंकर युद्ध हुआ। प्रारंभ में मराठों को सफलता मिली, परंतु अंत में उनकी पराजय हुई। मराठों को भयंकर विनाशलीला देखनी पड़ी। मराठा सेनापति सदाशिव भाउ व विश्वासराव इस युद्ध में मारे गए। होल्कर मैदान छोड़कर भरतपुर चला गया। सिंधिया ने पांव घायल होने के कारण मैदान छोड़ दिया। मराठों के लगभग 28,000 सैनिक मरे। अनेक सैनिक वापस महाराष्ट्र नहीं लौटे, वहीं आसपास बस गए। स्वयं पेशवा एक विशाल सेना लेकर चला, परंतु वह नर्मदा तक पहुंचा था कि रास्ते में उसे महाविनाश का समाचार मिला। एक पत्र में लिखा था -

'दो मोती (विश्वासराव और सदाशिवराव) टूट गए हैं। सोने की मोहरें (मराठा सरदार) खो गई हैं। और चांदी-तांबे (छोटे सरकार और सैनिक) की हानि का अनुमान ही नहीं हो सकता।'

इस भयंकर दुख को पेशवा झेल न सका और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज उन हजारों सैनिकों की स्मृति में पानीपत के निकट पानीपत के तीनों युद्धों का एक स्मारक बना हुआ है।

इस युद्ध में पेशवा की पराजय का मुख्य कारण सैन्य दोष और भारतीय राजाओं एवं सरदारों में एकता की कमी रहा। अहमद शाह अब्दाली की जहां कुछ देशद्रोही शासकों ने मदद की, मराठे इस युद्ध में अकेले पड़ गए। मराठा सरदार परस्पर सहयोग से नहीं लड़े और भारतीय शासकों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। मराठों ने अनेक लोगों को पहले ही नाराज किया हुआ था। राजपूताना, पंजाब अथवा दिल्ली के आसपास के जाटों का सहयोग वे प्राप्त नहीं कर सके। इसके साथ ही मराठा सेना अनुशासन, संख्या, प्रशिक्षण में भी पीछे थी।

कुछ भी हो, पानीपत की तीसरी लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी। औरंगज़ेब के पश्चात मुगल शक्ति के पतन पर मराठा एक नवशक्ति के रूप में उभर रहे थे, परंतु इस पराजय से मराठा संघ बिखर गया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का मार्ग सुलभ हो गया।

पानीपत के तीसरे युद्ध को तत्कालीन भारत का दर्पण कहा जा सकता है, जिसमें जहां एक ओर भारतीय सैनिकों की दुर्बलता और राष्ट्रीय भावना की कमी स्पष्ट झलकती है, वहीं ऐसी शक्तियों का भी पर्दाफाश होता है, जो विदेशी आक्रमणकारियों से समझौता कर रही थीं और उनके आगमन के लिए उत्सुक थीं। मुगल साम्राज्य तो अब एक बड़े नाम की छायामात्र रह गया था। पानीपत का युद्ध एक घमासान युद्ध था।

#### अभ्यास प्रश्न

- 1. 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति की चर्चा कीजिए। देश की राजनीतिक स्थितियों का तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- 2. 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए।
- 3. भारत में 18वीं शताब्दी में अर्धस्वतंत्र सूबीं के अभ्युदय के कारणों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- 4. प्रथम तीन पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए।
- 5. मुगल दरबार में दरबारी वर्ग के संघटन का वर्णन कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मुगल दरबार का विभाजित दरबारी वर्ग मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था ?
- 6. टीपू सुल्तान के नेतृत्व के गुणों का मूल्यांकन कीजिए।

Section of the sectio

- 7. 18वीं शताब्दी में सिक्खों का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में किस प्रकार उदय हुआ ?
- 8. 18वीं शताब्दी में उत्तर-पूर्व भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार प्रकट कीजिए।
- 9. 18वीं शताब्दी में दिल्ली एवं उसके आस-पास की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। मुगल शक्ति के सीमित होने के क्या कारण थे ?
- 10. आमेर के राजपूत शासक सवाई जयसिंह की उपलब्धियों का मुल्यांकन कीजिए।
- 11. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-
  - (क) हैदराबाद के निजाम
  - (ख) अवध नवाब शुजाउद्दौला
  - (ग) राजा सूरजमल
  - (घ) बाजीराव प्रथम
  - (ड.) प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-1769)
  - (च) पानीपत का तृतीय युद्ध (1761)
  - (छ) हैदर अली

#### परियोजना कार्य

1750 के भारत के प्रमुख राज्यों को मानचित्र में दिखाइए।



# यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता का उदय

2.27(22)

# यूरोपीय कंपनियां और भारत में उनकी स्थापना

भारतवर्ष अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक समृद्धि के लिए अतीत काल से विश्वविख्यात रहा है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति ने यूरोप और एशिया के अनेक विद्वानों और यात्रियों को प्रभावित किया था। कितपय ब्रिटिश इतिहासकारों ने यूरोप निवासियों के आगमन का उद्देश्य भारतीयों को 'सभ्य बनाना' और 'यहां एक श्रेष्ठ सभ्यता का विकास करना' कहा, परंतु अधिकतर यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों के आगमन का उद्देश्य धन की प्राप्ति, व्यापारिक समृद्धि और ईसाइयत का प्रचार करना था, जो कालांतर में राजनीतिक प्रभुत्व, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के रूप में बदल गया।

तत्कालीन विद्वानों और यात्रियों द्वारा किए गए वर्णनों यहां तक कि साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन से भी यूरोप निवासियों में अतुल धन प्राप्ति के लिए भारत आगमन के प्रति ललक का पता चलता है। महान लेखक शेक्सपियर ने भारत भूमि को विश्व के लिए 'महान अवसरों की चरम सीमा' कहा है तो महान कि मिल्टन ने विभिन्न देशों की विशेषता बताते हुए भारत के धन की चर्चा की है। जर्मन दार्शनिक हेगेल ने जहां भारत को 'मनोकामना की भूमि' बतलाया, वहां स्विस लेखक लैंडस्टीन ने लिखा, 'जाने के अनेक रास्ते व माध्यम हैं, पर उद्देश्य एक ही था चमत्कारिक देश भारत पहुंचना, जो देश धन से लबालब भरा है।' इस चिंतन में सत्यांश है कि अमेरिका की खोज, आस्ट्रेलिया के बहु भाग की जानकारी और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सफलता के रहस्य में भारत का सोना-चांदी एक महत्त्वपूर्ण और निर्णायक तत्त्व रहा है।

## पूर्तगालियों का भारत आगमन

प्राचीन काल से ही भारत के यूरोप से संबंध रहे हैं। उसी समय से भारत का माल यूनान और रोम तक जाता था। पंद्रहवीं शताब्दी के पहले तक यह व्यापार तीन मार्गों द्वारा पूरा होता था। पहला मार्ग मध्य एशिया की आक्सस नदी के किनारे होता हुआ कैस्पियन सागर और काले सागर तक जाता था। दूसरा मार्ग सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर तक जाता था और तीसरा मार्ग लाल सागर से होता हुआ मिम्र तक और वहां से भूमध्य सागर पार कर यूरोपीय देशों को जाता था। लेकिन 1453 में तुर्की की कुस्तुनतुनिया पर विजय होने से पाश्चात्य देशों के लिए ये तीनों मार्ग बंद हो गए। अब पाश्चात्य देश भारतीय सोने—चांदी की भूख और पूर्व के गर्म मसाले प्राप्त करने के लिए नए-नए मार्ग ढूंढ़ने को मजबूर हुए। ये गर्म मसाले यूरोपियों के भोजन की मुख्य आवश्यकताओं में से थे, क्योंकि जाड़ों में बासी मांस सड़ जाता था। उसे खाने योग्य रखने में गर्म मसाले बड़े उपयोगी थे, इसी कारण गर्म मसालों का यूरोप में पर्याप्त प्रयोग होता रहा।

1492 में स्पेनवासी कोलंबस भारत की खोज के लिए चला, लेकिन वह अमेरिका की धरती पर पहुंच गया। 20मई, 1498 का दिवस भारत और यूरोप के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है। उक्त दिवस भारत की धरती पर यूरोपीय, एक पर्तगाली नाविक वास्को-डि-गामा अपने चार जहाजों और एक सौ अट्ठारह नाविकों के साथ उतरा। उसके भारत पहुंचने से समस्त यूरोप में एक हलचल-सी मच गई। ऐडम स्मिथ ने अमेरिका की खोज और आशा अंतरीप की ओर से भारत के मार्ग की खोज को 'मानवीय इतिहास की दो महानतम व अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाएं' बतलाया है। वास्तव में इससे पहले पूर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वहां के सम्राट हेनरी और जॉन द्वितीय ने अनेक बार भारत की खोज के लिए कई सर्वश्रेष्ठ नाविकों को शानदार विदाइयां दी थीं। परंत इससे पहले उन्हें सफलता न मिली थी। जहाज अंधमहासागर को पार कर अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र का चक्कर लगाते और जब अफ्रीका के दक्षिण में पहुंचते तो प्राय: जल समाधि ले लेते थे। दु:खी होकर इस स्थान का नाम 'केप ऑफ स्टॉर्म' रख दिया गया था। 1486 में बार्थोलोमियोडियाज पहली बार अफ्रीका के दक्षिण समुद्र तक पहुंच सका। अब 'केप ऑफ



वास्को-डि-गामा

स्टॉर्म' का नाम बदलकर 'केप ऑफ गुड होप' अर्थात आशा अंतरीप रख दिया गया था।

नवीनतम खोजों से जात होता है कि वास्को-डि-गामा स्वयं अपने बलबूते पर भारत न पहुंचा था, बल्कि वह मोजांबिक पहुंचने पर एक भारतीय व्यापारी के जहाज के पीछे-पीछे चलकर कालीकट तक पहुंच पाया था। अतः भारत तक उसकी यात्रा 'वास्को-डि-गामा की नवीन खोज' न थी। एक प्रकार से उसने इस मार्ग का अनुकरण किया था। कुछ भी हो, कालीकट पहुंचने पर वहां के हिंदू राजा 'जमोरिन' ने उसका स्वागत और आतिथ्य-सत्कार किया। लेकिन पुर्तगालियों ने इस स्वागत और सम्मान का अनुचित लाभ उठाया। 1500 में पेड्रोअल्वरेज काबराल ने लिस्बन में तेरह जहाज़ों का एक बेडा और सेना लेकर जमोरिन को नष्ट करने की कोशिश की। इस तरह एक और जहाजी बेडा भारत भेजा गया। परंतु ये दोनों प्रयास असफल रहे। 1502 में पुन: वास्को-डि-गामा भारत आया और मालाबार तटों पर कुछ प्रयास किए। 1509 The same of the sa

में अल्बुकर्क (Albouquerque) नामक पुर्तगाली गवर्नर (1509-1515) बनकर भारत आया। विश्वासघात और पारस्परिक फूट का लाभ उठाकर नवंबर 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। यह अभी तक बीजापुर सल्तनत के अधीन था। इन्होंने ईसाइयत का मनमाने ढंग से प्रचार किया और व्यापार को बढ़ाया। शीघ्र ही पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भारत की वस्तुओं से भर गई।

पुर्तगालियों ने कालीकट को खूब लूटा। अब उन्होंने सुदूर पूर्व तक बढ़ने के प्रयास किए। पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रेंज़ी डीसूज़ा ने लिखा कि 'पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में धर्मदंड लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु ज़ब उन्हें बहुत अधिक सोना नज़र आया तो क्रॉस को अलग रखकर, एक हाथ से अपनी जेबें भरनी शुरू कर दीं और जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गईं कि उन्हें एक हाथ से नहीं संभाल सके तो उन्होंने अपनी तलवारे भी फेंक दीं।'

#### डचों का आगमन

व्यापार में भारी लाभ ने यूरोप के अन्य देशों को भी भारत और पूर्व के अन्य देशों की ओर आकर्षित किया। नीदरलैंड पर स्पेन का प्रभुत्व और 1580 में स्पेन के अधीन पुर्तगाल के होने से डच व्यापारी बड़े दु:खी थे। 1595 में कुछ डच व्यापारियों ने एक कंपनी स्थापित की और आठ जहाज भेजे, चार जहाज आशा अंतरीप के मार्ग से और चार उत्तरी पूर्वी मार्ग से। वस्तुत: डच व्यापारी गर्म मसालों के व्यापार में सर्वाधिक रुचि ले रहे थे, कार्निलियस ह्यूटमैन नामक एक डच व्यापारी ने बांटम के राजा से संधि की और कुछ सामान लेकर अपने देश पहुंचा।

1602 में हॉलैंड की सभी छोटी-मोटी कंपनियों ने मिलकर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसी साल एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा पूरब भेजा। बांटम के निकट पुर्तगाली बेड़े से इसका टकराव हुआ। इसमें डच जीते। इन्होंने सुमात्रा प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1609 में डचों ने मसालों के द्वीप में

स्थित अंबोनिना को पुर्तगालियों से छीन लिया। अंग्रेज़ों से भी टकराव हुआ। 1623 में डचों ने अंग्रेज़ों को अंबोनिया से भगा दिया। अनेक अंग्रेजों को कैद कर लिया गया। अंग्रेज एजेंट और उसके कई साथियों की हत्या कर दी गई। दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। 1639 से 1658 के बीच डचों ने पूर्तगालियों को मलक्का (1641) और श्रीलंका (1658) के तटीय भागों से भगा दिया। अत: डचों ने भारत के पर्वी तट पर और गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर भी अपनी कुछ व्यापारी कंपनियां स्थापित कीं। उन्होंने सुरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टम, चिनसुरा और पटना में अनेक व्यापारिक केंद्र बनाए। वे भारत से सुती वस्त्र और कच्चा रेशम, शोरा, अफीम और नील निर्यात करते थे, परंतु शीघ्र ही वे भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच की स्पर्धा के शिकार हए। डचों की कंपनियां शीघ्र ही प्रभावहीन हो गईं जिसका प्रमुख कारण डच सरकार का कंपनी के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। सरकारी प्रभुत्व को ज्यादा महत्त्व दिया गया, व्यापार को कम। इसके साथ ही डचों का व्यवहार भी संतोषजनक न था।

#### अंग्रेज़ों का भारत में आगमन

1579 में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक (समुद्री डाकू) ने लिस्बन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूटा। इस लूट के माल से उसे भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चला और कुछ नक्शे भी प्राप्त हुए। इससे उसे आशा अंतरीप की ओर से जाने के मार्ग का पता चला। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अनेक नाविकों को प्रोत्साहन दिया। फिंच, कैप्टन रैमंड और जान मिलडेनहाल ने प्रयास किए। इसी बीच 1588 में स्पैनिश आर्मेंडा (जहाजी बेड़े) पर अंग्रेजों की विजय ने उन्हें और प्रोत्साहित किया।

24 सितंबर, 1599 को लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में भारत के साथ सीधा व्यापार करने के लिए एक संस्था बनाने पर विचार हुआ। शीघ्र ही इसके लिए 30,133 पौंड, 3 शि., 8 पैंस राशि इकट्ठी हुई। अगले साल 23 सितंबर, 1600 को पुनः फाउंडर हॉल में एक बैठक हुई और धनराशि बढ़कर 68,373 पौंड हो गई। शीघ्र ही 'दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द दी ईस्ट इंडीज' के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई। 31दिसंबर, 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम (1558-1603) ने इस कंपनी को एक अधिकार-पत्र प्रदान किया। कंपनी के हिस्सेदारों की शुरू में संख्या 217 थी और इसका पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। रानी एलिजाबेथ प्रथम भी उसके हिस्सेदारों में से एक थीं। प्रारंभ में इस कंपनी को 'साहसी लोगों की मंडली' कहा गया, क्योंकि इसके सदस्य लूटने में दक्ष थे। इतना ही नहीं, प्रारंभ में कंपनी के मालिकों ने यह भी तय किया कि कंपनी की नौकरी में किसी शरीफ व्यक्ति को नहीं रखेंगे।

1608 में कप्तान हाकिंस के नेतृत्व में 'हैक्टर' नामक पहला अंग्रेज जहाज भारत पहुंचा। हाकिस ने मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत के दरबार में एक व्यापारिक कोठी खोलने का फ़रमान मांगा, परंतु पुर्तगालियों की अड्चन से यह संभव नहीं हुआ। वस्तुत: यह एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग था। एक लेखक के अनुसार 'जहांगीर के दरबार में किसी को इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि दूर पश्चिम की एक छोटी-सी, निर्बल, अर्ध सभ्य जाति का जो दूत उस समय दरबार में घुटने टेक कर जमीन चूम रहा था, उसी के वंशज एक दिन मुगल साम्राज्य के अंग-भंग होने पर शासन करने लगेंगे।' 1613 में अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए एक कोठी खोलने और एक दत दरबार में रखने की अनुमति मिली। 1614 में भारतीय सूत, नील और अन्य सामग्री लेकर पहला जहाज इंग्लैंड पहुंचा, जिस पर भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर सौ गुणा से दो सौ गुणा तक लाभ हुआ। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम की ओर से राजदत के

रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति मांगी।

शीघ्र ही सूरत अंग्रेजों की कंपनी का केंद्र बन गया। 1633 में एक कोटी मछलीपट्टम में खोली गई। 1640 में मद्रास (अब चेन्नई) और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ। 1642 में बालासोर में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोटी बनाई। 1668 में कंपनी को बंबई (अब मुंबई) प्राप्त हुआ जो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगांजा की केथरीन से विवाह करने पर दहेज के रूप में मिला था। बंबई का द्वीप केवल 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया गया। इसी भांति 1651 में एक फैक्ट्री हुगली में और इसके बाद बंगाल में कलकत्ता (अब कोलकाता) और कासिम बाजार में कई कोठियां स्थापित हुईं।

17 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी सौदागरों ने एक नई कंपनी स्थापित की, जिसका नाम 'न्यू कंपनी' रखा गया। इस नई कंपनी ने भी घूस व रिश्वत की नीति अपनाई। इसने इंग्लैंड की सरकार को 20,00,000 पौंड का कर्ज दिया। शीघ्र ही दोनों कंपनियों में परस्पर टकराव हो गया। आखिर में 1702 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक संयुक्त कंपनी बनाने का विचार किया। अत: 1709 में कंपनी का नाम 'यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग दु दी ईस्ट इंडीज़' रख दिया गया, जो सामान्यत: ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कंपनी ने अपना व्यापार तेज़ी से बढ़ाया और स्थानीय राजाओं, नवाबों से भी संबंध स्थापित किए। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फ़रमान द्वारा कई अन्य सुविधाएं कंपनी को दे दीं।

कंपनी की बढ़ती हुई शक्ति से शीघ्र ही बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां (1740-1756) चौकन्ना हो गया। कंपनी के व्यापारी अपने व्यापारिक केंद्रों द्वारा हजारों भारतीय जुलाहों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे और उनकी सहायता भारतीय सीदागर, बैंकर, व्यापारी भी कर रहे थे, अत: अलीवर्दी खां भारतीय समुद्री व्यापार को चीपट होते देख सर्शोकत हो उठा।

#### फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना

फ्रांसीसियों का आगमन भारत में सबसे बाद में हुआ। उन्हें भी भारत का सोना-चांदी और व्यापारिक लोभ दर न रख सका। 1642 में रिचेल्यू (Richelieu) ने तीन कंपनियां स्थापित कीं, परंतु कुछ साल बाद सरकारी और धार्मिक हस्तक्षेपों के कारण वे समाप्त हो गईं। चौदहवें लई के शासनकाल में इसके मंत्री कालबर्ट (Collbert) ने 1664 में एक कंपनी स्थापित की जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना, फ्रैंच सरकार को मजबूत बनाना और ईसाइयत का प्रचार करना था। 1674 में फ्रांसिस माटिन ने पांडिचेरी की स्थापना की और चंद्रनगर (बंगाल) में एक फैक्ट्री स्थापित की, जहां से सूती और सिल्क वस्त्र खरीद कर निर्यात के लिए भेजे जाने लगे। परंतु यह कंपनी भी यूरोपीय स्पर्धा के कारण लाभकारी न रही। 1720 में पुनः इसे बनाया गया। 1721 में मॉरीशस और 1724 में मालाबार तट पर माही में प्रभाव स्थापित किया। 1742 में ड्रप्ले के पांडिचेरी का गवर्नर बनने पर यह अंग्रेज़ों से विभिन्न मुद्दों पर विवादों में उलझ गई।

यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन एक परिवर्तनकारी काल था। विभिन्न कंपनियों के आने से न केवल आर्थिक हानि और आर्थिक शोषण का काल प्रारंभ हुआ, बल्कि इसने मुगलकालीन प्रचलित व्यवसायों, शासन प्रणाली, कानून, राजस्व प्रणाली, सैनिक स्वरूप को भी बदल दिया। इन कंपनियों के आगमन ने भारतीय रहन-सहन, खान-पान और सामाजिक जीवन, चिंतन, कला और सोच को भी प्रभावित किया। इससे भारतीयों की परस्पर फूट, द्वेष, राष्ट्रीय भावना का अभाव और सैन्य दोष भी उभर कर आए। साथ ही भारत में एक लंबे दु:ख-दैन्य, गरीबी और शोषण का दौर प्रारंभ हुआ।

### दक्षिण भारत में आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष

अट्ठारहवों शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वद्विता केवल व्यापारिक न रहकर राजनीतिक रूप धारण करती गई। वास्तव में भारत में मजबूत केंद्रीय शासन का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, आपस की फूट और स्वार्थ-भावना ने विदेशियों को इस प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने सभी प्रकार के धूर्ततापूर्ण और अनैतिक मार्गों को अपनाकर भारत पर विजय प्राप्त कर ली। आपस की फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना भाग्य आजमाना शुरू किया और इस संघर्ष की शुरुआत हुई दक्षिण भारत में कर्नाटक के तीन युद्धों के रूप में। ये युद्ध 1746 से 1763 तक होते रहे।

### 🛘 कर्नाटक का प्रथम युद्ध (1746-1748)

फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना करना था। फ्रांसीसी गवर्नर ढूप्ले ने भारत आते ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली बार फ्रांसीसी अधिकारी के नेतृत्व में भारतीयों की एक सेना का निर्माण किया। अंग्रेजों ने पहली बार 1746 में भारतीय सेना बनाई। प्रथम कर्नाटक संघर्ष के तीन कारण थे। पहला, यूरोप में आस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न था। अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने-अपने प्रभाव के व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। दूसरा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के लिए चल रहा संघर्ष था। तीसरा, दोनों ही भारत में व्यापारिक स्वामित्व चाहते थे, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य का तेजी से हास हो रहा था।

दोनों ने ही अपनी-अपनी गृह सरकारों की अनुमित से भारत में युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज सेनापित बारनैट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ड्रप्ले ने मॉरीशस में फ्रांसीसी गवर्नर ला बूर्डोने (La Bourdonnias) से सहायता मांगी। वह 3000 सेना लंकर कारोमंडल तट की ओर बढ़ा और अंग्रेजी सेना को हराकर 21 सितंबर को उसने मद्रास पर कब्ज़ा कर लिया। क्लाइव भी पकड़ा गया। ला बूर्डोने और ड्रप्ले में मद्रास पर अधिकार रखने के बारे में मतभेद था। अत: ला बूर्डोने अंग्रेजों से भारी धनराशि लंकर लौट गया। ड्रप्ले ने मद्रास पर पुन: आक्रमण कर उसे जीता। दूसरी ओर अंग्रेजों ने पांडिचेरी को जीतने का असफल प्रयास किया।

मद्रास की नवीन स्थिति में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने अंग्रेज़ों से अपनी बस्तियों की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। कर्नाटक के नवाब ने फ्रांस के खिलाफ एक सेना भेजी जिसमें लगभग 10,000 सैनिक थे। इस लड़ाई में फ्रांस की ओर से कैप्टन पेराडाइज (Captain Paradise) के नेतृत्व वाली सेना में केवल 230 फ्रांसीसी सैनिक और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित केवल 700 भारतीय सैनिक थे। यह लड़ाई सेंट टोमे (St. Thome) के नाम से जानी जाती है, जो अदयार नदी के किनारे स्थित है। इस युद्ध में नवाब की सेनाएं पराजित हुईं।

यूरोप में युद्ध समाप्त होते ही भारत में भी संघर्ष समाप्त हो गया। ए-ला-शापल की संधि (Treaty of Aix-La-chapple) से 1748 में आस्ट्रिया युद्ध समाप्त हो गया। दोनों ने एक-दूसरे के जीते हुए प्रदेश और कैदी लौटा दिए। अंग्रेज़ों को मद्रास पुन: मिल गया।

इस युद्ध के पश्चात दक्षिण में फ्रांसीसी कंपनी एक दूसरी यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर कर आई। इससे भारतीय सैनिकों की दुर्बलता और राजनीतिक कमजोरी प्रकट हुई, परिणामस्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा मिला।

# 🗖 कर्नाटक का दूसरा युद्ध (1749-1754)

इस युद्ध का मुख्य कारण हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार का प्रश्न और अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों की बढ़ती राजनीतिक लिप्सा थी। 21मई, 1748 को हैदराबाद के निजाम आसफजाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नासिर जंग (1748-1750) उसका उत्तराधिकारी बना। परंतु नासिर जंग के भतीजे, मुजफ़फ़र जंग (आसफजाह के पौत्र) ने उसे स्वीकार नहीं किया।

The state of the s

इसी तरह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिब में भी झगड़ा हो गया। शीघ्र ही ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय बन गए। फ्रांसीसियों ने मुज़फ़्फ़र जंग और चंदा साहिब का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लिया।

बूप्ले ने राजनीतिक आकांक्षा की शीघ्र पूर्ति के लिए मुजफ़्फ़र जंग को दक्षिण का सूबेदार और चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनाने का गुप्त आश्वासन दिया। मुजफ़्फ़र जंग, चंदा साहिब और फ़्रांसीसी सेनाओं ने मिलकर अगस्त 1749 में वैल्लूर के निकट अंबूर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन की सेना को परास्त किया और उसे मार दिया। अनवरुद्दीन का लड़का मुहम्मद अली त्रिचनापली भाग गया। 1750 में नासिर जंग भी एक संघर्ष में मारा गया। अतः मुजफ़्फ़र जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। इंद्रेश का अवैतनिक गवर्नर बना दिया गया। हैदराबाद में फ्रांसीसी सेनापित बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना रखी गई। 1751 में चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बन गया।

मुजफ़्फ़र जंग जब अपनी राजधानी जा रहा था, तभी अचानक मारा गया। हैदराबाद में स्थित बुस्सी ने निज़ाम-उल-मुल्क के तीसरे बेटे सलामत जंग को गद्दी पर बैठाया। इसके बदले निज़ाम ने फ्रांसीसियों को वह प्रसिद्ध प्रदेश दे दिया जो उत्तरी सरकार (Northern circars) कहलाता था, जिसमें चार प्रसिद्ध जिले मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमहेंद्री और चिकाकोल आते थे।

अंग्रेज भी चुप न बैठे। उन्होंने नासिर जंग व स्वर्गीय अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली के साथ मिलकर योजना बनाई। कर्नाटक की नवाबी के लिए मोहम्मद अली का समर्थन किया। इस समय वह त्रिचनापली के दुर्ग में फ्रांसीसी सेना से घिरा हुआ था। क्लाइव त्रिचनापली के घेरे में सफल न हुआ। अतः अंग्रेजों ने कर्नाटक की राजधानी अरकाट का घेरा डालने का विचार किया। क्लाइव ने 200 अंग्रेजों और 300 भारतीयों की सेना की सहायता से घेरा डाला और इस पर कब्ज़ा कर लिया। चंदा साहिब को त्रिचनापली का घेरा उठाना पड़ा। उसने 4000 सैनिक अरकाट जीतने के लिए भेजे पर असफल रहा।

डूप्ले ने परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, परंतु फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख अधिकारियों की सहायता न मिली। युद्ध में भारी खर्च से और अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों के निकल जाने के भय से उसने युद्ध के स्थान पर संधि-वार्ताएं प्रारंभ कीं। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल गोडेहू (Godehen) को भेजा गया, जो कंपनी का डायरेक्टर भी था। कर्नाटक का नवाब मुहम्मद अली को मान लिया गया और उत्तरी सरकार के इलाके वापस कर दिए गए। हैदराबाद में अब भी फ्रांसीसी प्रभाव बना रहा। दोनों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वायदा किया।

इस युद्ध में फ्रांसीसी प्रभुत्व को ठेस लगी और अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ा। फ्रांसीसी सरकार ने अपनी पराजयों का दोष डूप्ले और ला बूर्डोने पर मढ़ा। ला बूर्डोने को कुछ वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया और डूप्ले को बड़ी आर्थिक हानि हुई।

जि कर्नाटक का तीसरा युद्ध (1756-1763) यूरोप में 1756 म पुन: युद्ध छिड़ जाने से भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस युद्ध का मुख्य कारण यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस

के बीच लड़ा जा रहा सप्तवर्षीय युद्ध था। फ्रांस सरकार ने काउंट लाली (Count de Lally) को भारत भेजा। अप्रैल 1758 में वह भारत पहुंचा। इसी बीच अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। काउंट लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया और तंजौर पर आक्रमण कर दिया। इसमें काउंट लाली को सफलता न मिली। लाली ने मद्रास जीतने का भी असफल प्रयास किया। उसने हैदराबाद से बुस्सी को बुलाया। विद्वानों ने इसे लाली की बड़ी भूल कहा है, क्योंकि इससे फ्रांसीसियों का दबदबा कम हो गया।

अंग्रेजों ने प्रारंभ में ही बंगाल पर अधिकार कर लिया था। पोकॉक (Pocock) के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सैनिक बेड़े को कई बार जीता। कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों की हार हुई। हैदराबाद के निजाम सै मछलीपट्टम और उत्तरी सरकार के क्षेत्र ले लिए गए। इसके अलावा जनवरी 1760 में अंग्रेज सेनापित आयरकूट ने वेंडिवाश (Wandiwash) नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को परास्त किया। बुस्सी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1761 में फ्रांसीसी सेनाएं पांडिचेरी लीट गईं। अंग्रेजों ने पांडिचेरी का भी घेरा डाला और 8 मास बाद उस पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों के माही क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। इस प्रकार से फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव प्रायः समाप्त हो गया।

अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का यह तीसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। यूरोप में पेरिस की संधि होने पर 1763 में भारत में भी लड़ाई समाप्त हो गई। फ्रांसीसियों को भारत में पांडिचेरी व जीते हुए अन्य प्रदेश वापस कर दिए गए, परंतु किसी प्रकार की किलेबंदी या सैनिक जमाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांसीसी भारत में अब केवल व्यापारिक संबंध 32 / आधुनिक भारत

रख सकते थे। अतः इस युद्ध से अंग्रेजों का भारत विजय का मार्ग खुल गया।

#### अंग्रेज़ों की फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता के कारण

अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के लगभग 20 वर्षों के संघर्षों में अंग्रेज़ों को सफलता मिली। इससे अंग्रेज़ों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। युद्धों में अंग्रेज़ों की सफलता का रहस्य कई तत्त्वों से जाना जा सकता है। प्रथम, अंग्रेज़ों की श्रेष्ठ नौसेना का होना है। अंग्रेज़ों का भारत के समुद्री मार्गों पर अधिकार था और अंग्रेज़ी सेना बहुत शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती थी। इसके विपरीत फ्रांसीसियों का जल बेड़ा बहुत कमज़ोर था। साथ ही फ्रांस से कोई भी जल बेड़ा लाना कठिन था।

दूसरे, यूरोपीय राजनीति का प्रभाव भी इसका महत्त्वपूर्ण कारण था। समस्त यूरोप में अंग्रेज़ों की स्थिति फ्रांस से बेहतर थी, उन्हें सर्वत्र सफलता मिल रही थी। चारों ओर समुद्र होने से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक थी, जबिक फ्रांस को युद्धों में व्यस्त रहते हुए सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना होता था।

तीसरे, अंग्रेजों को अपनी गृह सरकार का पूर्ण समर्थन और विश्वास प्राप्त था, जबिक फ्रांस की गृह सरकार की भारत के संदर्भ में एक राय न थी। अत: भारत में फ्रांसीसी कंपनी को बार-बार गृह सरकार के समर्थन, आर्थिक सहयोग और सैनिक सहायता के लिए ताकना पड़ता था।

चौथे, अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। अंग्रेज कंपनी आर्थिक व्यापार के साथ राजनीतिक प्रभाव के भी विस्तार की ओर ध्यान देती थी। उन्होंने अपने आर्थिक ढांचे का सदैव ध्यान रखा। इसके विपरीत भारत में फ्रांस सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। धन की कमी के कारण वे अपनी कई योजनाओं को पूरा न कर पाते थे। पांचवें, 1757 में अंग्रेजों की बंगाल विजय ने उनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ कर दी थी। बंगाल उस समय के सबसे धनी और समृद्ध प्रदेशों में से एक था।

छठे, अंग्रेजों के पास बंगाल के अलावा, बंबई और मद्रास के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थे जो देशी-विदेशी व्यापार और सामरिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी थे, जबिक फ्रांसीसियों के पास केवल पांडिचेरी, माही और चंद्रनगर केंद्र थे।

सातवें, डूप्ले की नीति और फ्रांस की सरकार का परस्पर तालमेल न था। डूप्ले भारत में फ्रांसीसी राज्य की स्थापना चाहता था, जबिक फ्रांस की सरकार उससे अवगत न थी। इसके साथ फ्रांस सरकार द्वारा डूप्ले की अचानक वापस बुलाना भी उचित न था।

आठवें, लाली ने बुस्सी को हैदराबाद से बुलाकर एक बड़ी गलती की। इससे फ्रांसीसी सरकार का दक्षिण में प्रभाव कम होता गया। उपरोक्त मुख्य तत्त्वों के अलावा अंग्रेज़ों के अपेक्षाकृत योग्य सेनापित, अंग्रेज़ अधिकारियों का परस्पर तालमेल और इंग्लैंड सरकार का कम-से-कम हस्तक्षेप भी कारण माने जा सकते हैं।

अंग्रेज-फ्रांसीसियों के तीन युद्ध देश में व्याप्त तीनों शिक्तयों — भारतीय रजवाड़ों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए दिशाबोधक कहे जा सकते हैं। इन युद्धों में दिक्षण भारत के राजाओं, नवाबों की परस्पर की फूट और सैनिक अयोग्यता खुलकर सामने आई। अंग्रेजों के लिए ये युद्ध वरदान साबित हुए। उन्हें लगा कि भारतीय सैनिक मूल रूप से योग्य हैं, परंतु उनमें प्रशिक्षण और यूरोपीय ढंग से सुसज्जित होने की कमी है। भारत के युद्धों में तोपखाने और नौसेना का महत्त्व भी समझ में आया। अंग्रेजों ने जहां भारतीय राजाओं की स्वार्थ-भावना को बढ़ावा दिया, वहां भारतीय सैनिकों को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित कर अंग्रेजी राज्य के विस्तार में उनका उपयोग करना प्रारंभ किया। यह ध्यान अवश्य रखा गया कि किसी

भी भारतीय को सेना में महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त न किया जाए। फ्रांसीसियों के लिए यह युद्ध अभिशाप साबित हुआ। अब फ्रांसीसी राज्य केवल पांडिचेरी और कुछ आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गया। अब उन्होंने भारत में अपने राज्य का स्वप्न त्याग दिया।

#### बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा

बंगाल मुगलों के अधीन एक अत्यंत उर्वर और समुद्धिशाली प्रांत था। व्यापार-वाणिज्य, उद्योगों के विकास में यह काफी आगे था। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1651 में हुगली में स्थापित की और इसके लिए तत्कालीन बंगाल के सुबेदार शाहशुजा से, जो मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था, स्वीकृति प्राप्त की थी। इसके साथ ही उन्होंने कासिम बाजार, पटना में भी अपनी कोठियां बनाईं थीं। उन्होंने 1698 में कलकत्ता के आसपास की भूमि जैसे सूतानुती (Sutanuti), कालीघाट और गोविंदपुर की जागीरदारी भी प्राप्त कर ली। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक शाही फ़रमान द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं दीं। अंग्रेजों को कोई भी सामान बिना कोई चुंगी दिए बंगाल में लाने-ले जाने की सुविधा दे दी गई। उन्हें माल लाने-ले जाने के लिए दस्तक (पास) जारी करने के अधिकार भी दे दिए गए, जिसका कंपनी के कर्मचारियों ने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे कंपनी के साथ अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स दिए करने लगे।

बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खां ने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। उसका बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा में भी वर्चस्व स्थापित हो गया। वह जहां अंग्रेजों के प्रति सावधान था, वहां मराठों के निरंतर आक्रमणों से भी क्षुब्ध था। उसने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के इर्द-गिर्द एक गहरी खाई बनवाने की भी अनुमित दे दी।

अलीवर्दी खां की मृत्यु पर उसका दौहित्र सिराजुद्दौला 9 अप्रैल, 1756 को बंगाल का नवाब बना। वह स्वभाव से क्रोधी और अंग्रेजों का परम शत्रु था। उसके गद्दी पर बैठते समय समूचे बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। बंगाल आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। उसकी नवाबी को पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और उसकी मौसी ढाका की घसीटी बेगम ने स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका से अंग्रेजों द्वारा निर्मित फोर्ट विलियम के चारों ओर तोपें लगा दीं। साथ ही अंग्रेजों ने घसीटी बेगम और नवाब के विद्रोहियों को अपने यहां जगह दे दी।



सिराजुद्दौला

नवाब सिराजुद्दीला तीव्र गित से बदलती हुई राजनीतिक पिरिस्थितियों से अवगत था। उसने अंग्रेजों की गितिबिधियों को नियंत्रित करना चाहा। उसने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम की मरम्मत और किलेबंदी करने से रोकने के आदेश दिए। आज्ञा न मानने पर 15जून, 1756 को फोर्ट विलियम का घेरा डाल दिया गया और 20 जून को ही अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया, परंतु उसने अंग्रेजों को त्रहां से भागने का मौका देकर भूल की।

अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर समुद्र के किनारे पहुल्टा नामक स्थान पर शरण ली। उन्होंने मद्रास से सैनिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। इसी के साथ अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख दरबारियों और प्रभावी व्यक्तियों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इनमें प्रमुख थे—प्रधान सेनापित मीर जाफ़र, कलकत्ता का नवाब की ओर से नियुक्त अधिकारी मानिकचंद, एक अमीर व्यापारी अमीचंद, बंगाल का प्रमुख साहूकार जगत सेठ और एक प्रमुख सेना अधिकारी खादिम खां।

मद्रास से एक सदुढ नौसेना और पैदल सेना एडिमरल वाटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 14 दिसंबर, 1756 को कलकत्ता पहुंची। कर्नल क्लाइव प्रारंभ में मद्रास में केवल 5 पौंड सालाना की नौकरी में लगा था, परंतु अरकाट के घेरे में सफलता प्राप्त कर उसने बंगाल में अपना भाग्य आजमाना चाहा। उसने सिराजुद्दौला को कलकत्ता छोड़ने के लिए बाध्य किया। मानिकचंद को घूस देकर कलकत्ता पर अपना अधिकार किया और फ़रवरी 1757 में नवाब को संधि के लिए मजबूर किया जिससे अंग्रेज़ों को कलकत्ता में किलेबंदी का पुन: अधिकार मिल गया। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चंद्रनगर पर कब्ज़ा कर लिया। कासिम बाज़ार पर पुन: कब्ज़ा कर लिया गया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को अपनी ओर मिलाया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन और अमीचंद को प्रचुर धन का लालच दिया। परिस्थितियां ऐसी हो गईं कि युद्ध के बिना कोई अन्य समाधान न था। अत: मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 मील दूर प्लासी के गांव में 23 जून, 1757 को दोनों सेनाएं आपने-सामने आ खड़ी हुईं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के पास 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे, जबिक नवाब के पास लगभग 50,000 की विशाल सेना मीर जाफ़र के नेतृत्व में थी।

युद्ध नाममात्र का था जो केवल कुछ घंटे चला। युद्ध का निर्णय उसी दिन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों के कुल 29 सैनिक और नवाब के करीब 500 आदमी काम आए। मीर जाफर व राय दुर्लभ जो नवाव की बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, केवल खड़े रहे। नवाब की एक छोटी-सी टुकड़ी जिसका नेतृत्व मीर मदान व मोहन लाल कर रहे थे, लड़े और अंग्रेजों को पीछे भी खदेड़ा। परंतु गोली लगने से मीर मदान की मृत्यु हुई। हताश नताब सिराजुद्दौला को लड़ाई के मैदान से भागग पड़ा। उसे शीघ्र ही पकड़कर मीर जाफर के लड़के ने जान से मार दिया।

युद्ध के परिणामस्वरूप मीर जाफ़र को बंगल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेज़ों को 24 परगनों की जागीर दे दी गई। क्लाइव को अपार राशि व्यक्तिगत भेंट में दी गई। सेना को 50 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों को बिना टैक्स दिए निजी व्यापार की सुविधा दी गई।

अंग्रेजों की यह सफलता वीरता नहीं, बल्कि उनके विश्वासघात और षड्यंत्र का परिणाम थी। शीघ्र ही प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ कूटनीति का भाग और आदर्श बन गए। एडिमरल वाटसन ने लिखा, 'प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय कंपनी के लिए नहीं वरन सामान्यत: ब्रिटिश राज्य के लिए महत्त्व की थी।' इस युद्ध ने अंग्रेजों में समस्त भारत पर प्रभुत्व करने की भावना जाग्रत की। बंगाल की प्राप्ति से अथाह धन-प्राप्ति और लुटमार का मोह भी व्याप्त हुआ।

मीर जाफ़र अपने शासक से विश्वासघात करके नवाब बन गया था, अतः भारतीय इतिहास में वह 'देशद्रोही' के रूप में जाना जाने लगा। अंग्रेज़ों को 24 परगनों की जागीर मिलने से बड़ा लाभ हुआ। वास्तव में अतुल धनराशि देने से बंगाल का खजाना खाली हो गया। साथ ही स्थान-स्थान पर उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे और अराजकता फैल गई। अत: अब अंग्रेज़ों ने धन के लालच में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कांसिम को 27सितंबर, 1760 को नवाब बना दिया।

नवाब मीर कासिम, मीर जाफ़र का दामाद था। उसने भी अंग्रेजों को अनेक उपहार दिए। उसने कंपनी को बर्दवान, मेदिनीपुर और चटगांव जिले की जमींदारी भी दे दी। अंग्रेज अधिकारियों को लगभग 29 लाख रुपए उपहार के रूप में दिए। यह भी माना कि वह कंपनी को 5 लाख रुपए दक्षिण की लड़ाइयों के लिए देगा। कंपनी ने नवाब को सैनिक सहायता और आंतरिक मामलों में दखल न देने का वायदा किया। इसके अलावा मीर जाफ़र को 15,000 रुपए मासिक पेंशन देने और कलकता में रहने का अधिकार दिया गया।

मीर कासिम ने नवाब बनते ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदल कर मुंघेर कर दिया। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से सुसन्जित करने का सोचा और पुराने करों को बढ़ाया। जिन्होंने अभी तक सरकारी धन जमा नहीं किया था, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। विद्रोहियों का दमन किया गया।

शीघ्र ही मीर कासिम का कंपनी से टकराव हो गया। झगड़े का कारण आंतरिक व्यापार पर लगे कर थे। इसके दुरुपयोग से नवाब की आमदनी कम हो गई थी। आंतरिक करों से छूट का लाभ केवल अंग्रेज कर्मचारी ही उठा रहे थे। मीर कासिम ने एक आदेश द्वारा सभी आंतरिक कर हटा दिए। अब भारतीयों को भी अंग्रेजों की भांति सुविधा मिल गई। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने पटना नगर पर आक्रमण कर दिया। कंपनी व नवाब में 1763 में संघर्ष प्रारंभ हो गया। कई संघर्षों में मीर कासिम की पराजय हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। मीर कासिम भागकर अवध पहुंचा, जहां अवध के नवाब

शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। उनकी संयुक्त सेना में 40-50 हजार सैनिक थे। कंपनी की सेना में 7027 सैनिक थे और उसका नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहा था। इतिहास प्रसिद्ध यह लड़ाई बक्सर नामक स्थान पर 22अक्टूबर, 1764 को हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों के 847 सैनिक मरे या हताहत हुए, जबिक तीनों की संयुक्त सेना के लगभग 2000 सैनिक मरे या हताहत हुए।

जी. बी. मालेसन (G. B. Malleson) ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि 'चाहे आप इसे देशी और विदेशियों के बीच द्वंद्व युद्ध समझें या ऐसी एक सारगर्भित घटना जिसका परिणाम स्थाई और विशाल हुआ, बक्सर को सबसे अधिक निर्णायक युद्धों में से माना जाता है।'

1764 की यह लडाई निश्चय ही निर्णायक सिद्ध हुई, इसके परिणामस्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। इन युद्धों से भारत की राजनीतिक दुर्बलताएं, सैनिक कमजोरियां और मुगल साम्राज्य का खोखलापन सामने आया। साथ ही बंगाल में आर्थिक लुटखसोट, रिश्वत व भ्रष्टाचार का ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जैसे लोग भी रातोंरात अमीर बन गए। क्लाइव ने स्वयं लगभग तीन करोड रुपए से अधिक धनराशि घस और रिश्वत के रूप में प्राप्त की। मई 1765 में क्लाइव भारत में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम से एक संधि की, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के दुवारा अवध में अंग्रेज़ों को कर मक्त व्यापार की सविधा मिली और अवध में एक ब्रिटिश सेना रखना तय हुआ, जिसके खर्च का वहन अवध के नवाब को करना था। कडा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम को मिले और साथ ही मुगल साम्राज्य को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी देना तय हुआ। शाह आलम ने इसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी। बंगाल में दुवैध शासन (1765-1772)

मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। सर्वप्रथमं, उसने बंगाल में फैली राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता को दूर करना चाहा। बंगाल पर कब्जा करते ही प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वयं शासन व्यवस्था न चलाकर अपने 'जी हजूरों' द्वारा शासन चलाया। कभी मीर जाफ़र को नवाब, तो कभी मीर कासिम को और फिर कभी दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया। अंग्रेज़ों ने हिंदू-मुस्लिम अलगाव को जान-बुझकर बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने 'बांटो और राज करो' की नीति का प्रारंभ मुख्यतः मीर जाफ़र के काल से ही किया। कुछ हिंदुओं को ऊंचे पदों से हटा दिया गया। एक-एक करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। बिहार के शासक रामनारायणसिंह, उडीसा के राजा रामसिंह और पूर्णिया के राजा युगलसिंह के खिलाफ कार्यवाही की गई। इन सभी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

1765 में क्लाइव के सम्मुख शासन व्यवस्था संबंधी कठिनाइयां आई। सामान्यतः मुगल काल में प्रांतों की देखरेख के लिए दो प्रमुख अधिकारी होते थे, इन्हें सूबेदार और दीवान कहा जाता था। सूबेदार का कार्य प्रायः कानून और व्यवस्था की देखभाल करना होता था और वह सैनिक, पुलिस और फौजदाड़ी कानून की ओर ध्यान देता था, जबिक दीवान का मुख्य कार्य राजस्व की वसूली करना और दीवानी कानूनों को लागू करना होता था। ये दोनों अधिकारी एक प्रकार से एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते थे और दोनों सीधे केंद्रीय प्रशासन के सम्मुख उत्तरदायी थे, परंतु औरंगजेब के बाद यह व्यवस्था लड़खड़ा गई। दोनों का नियंत्रण स्थान-स्थान पर एक ही व्यक्ति करने लगा था। बंगाल में भी मुर्शिद कुली खां के काल में यह बदली हुई व्यवस्था चल रही थी।

इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक प्राप्त करने के बदले दीवानी के सभी अधिकार कंपनी को सौंप दिए। कंपनी ने बंगाल में निज्ञामत के अधिकार के बदले अल्पवयस्क नवाब को एक संधि द्वारा 53 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया। इसी प्रकार से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी और निजामत के सभी अधिकार मिल गए, परंतु अभी भी नाममात्र के लिए बंगाल के नवाब का पद चल रहा था।

क्लाइव ने बंगाल के शासन का भार सीधे कंपनी द्वारा संचालित न करके उसे दोहरे या द्वैध शासन का रूप दिया। क्लाइव भली-भांति परिचित था कि विशाल बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी अथवा राजस्व प्राप्त करना सरल नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो इतनी संख्या में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे और न ही वे राजस्व अधिकारी वहां की स्थानीय भाषा, रीति-रिवाजों और व्यवहार से परिचित थे। इस कठिनाई को देखते हुए उसने दीवानी का कार्य भारतीयों के जिम्मे देने का विचार किया और बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप-दीवान, बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय नियुक्त किए। अल्पवयस्क नवाब होने के कारण मुहम्मद रजा खां को नायब निजाम भी बनाया गया। इस द्वैध व्यवस्था में दीवानी का कार्य प्रमुखत: भारतीय करते थे, परंतु उत्तरदायित्व कंपनी का था। वास्तविक रूप से कंपनी समस्त बंगाल क्षेत्र की स्वामी थी और बंगाल का नवाब केवल नाममात्र का था। इस व्यवस्था में सिद्धांततः शासन कंपनी और नवाब में बंटा था, परंतु समस्त ताकत व्यावहारिक रूप से कंपनी के पास थी. अत: यह जटिल और विचित्र व्यवस्था 1765-1772 तक चली और बाद में वारेन हेस्टिंग्ज ने इसे समाप्त किया।

यह केवल एक भ्रमजाल था। क्लाइव को लगता था कि इस व्यवस्था के बने रहने से भारतीयों में कंपनी के प्रति विद्रोह या असंतोष की भावना पैदा नहीं होगी। उन्हें महसूस ही नहीं होगा कि कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हथिया ली है। दूसरे, क्लाइव को डर था कि स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता कंपनी के हाथ में लेने से संभवत: भारत में स्थित फ्रांसीसी तथा डच जैसी विदेशी कंपनियां सुगमता से कंपनी की सुबेदारी को स्वीकार नहीं करेंगी तथा कंपनी को वे कर इत्यादि नहीं देंगी जो नवाब के फ़रमान के अनुसार उन्हें देने होते थे। तीसरे, इस व्यवस्था के अभाव में यरोप में भी इंग्लैंड के प्रति अन्य शक्तियों के बीच वैमनस्य और कटुता बढ़ने की संभावना हो सकती थी। चौथे, क्लाइव को यह भी जानकारी थी कि कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के पक्ष में नहीं है। पांचवें, प्रत्यक्ष शासन चलाने में क्लाइव को व्यावहारिक कठिनाई महसूस हो रही थी। जैसे पहले बताया गया है कि अंग्रेज अधिकारी इस समूचे क्षेत्र की जनता, उनके व्यवहार, भाषा, रीति-रिवाजों से परिचित न थे। छठे. क्लाइव भारतीय नवाबों को बदनाम कर, असफल, अयोग्य कहकर निकालना चाहता था, ताकि जनता उसका विरोध न करे। सातवें, क्लाइव यह स्वप्न देख रहा था कि यदि वह बंगाल की राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लेता है तो संभव है कि अंग्रेज़ी संसद कंपनी के कार्य में सीधे हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दे।

परंतु द्वैध शासन के कुछ दुष्परिणाम भी हुए। क्लाइव का द्वैध शासन किसी के लिए भी लाभकारी, सुखदायी और समृद्धि लाने वाला नहीं हुआ, बल्कि इससे अराजकता, लूटमार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। सर्वप्रथम, इस व्यवस्था से कानून और अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था का लोप हो गया। कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्वहीनता के प्रति ऐसी उपेक्षा की भावना पैदा हुई जो आगे भी बनी रही।

दूसरे, द्वैध शासन से न्याय व्यवस्था प्राय: उप्प हो गई। नवाब शक्तिहोन था और कंपनी के अधिकारी गैर-जिम्मेदाराना। राज्य में चोर, डाकू और लूटेरों का प्रभाव बढ गया।

तीसरे, इससे कृषकों के कष्ट बहुत बढ़ गए। बंगाल का उपजाऊ प्रदेश उजाड़ और बंजर होता गया। मनमाना राजस्व वसूल होने लगा। भूमिकर संग्रह का कार्य प्रति वर्ष अधिक-से-अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाने लगा। लाचार हो, अनेक किसानों को अपने खेतों को छोडकर भागना पडा।

चौथे, व्यापार-वाणिज्य की अवनित हुई। कंपनी का व्यापार पर लगभग एकाधिकार हो गया। व्यक्तिगत व्यापार द्वारा अंग्रेज अधिकारियों और कर्मचारियों ने अधिक-से-अधिक धन कमाया और भारतीय व्यापार को हानि पहुंचाई। इससे कर्मचारी धनवान हो गए और कंपनी की आमदनी कम होती गई। स्वयं क्लाइव ने माना कि कंपनी के व्यापारी व्यापार न करके एक संप्रभु के समान व्यवहार करते थे। उन्होंने हजारों भारतीय व्यापारियों के मुंह से रोटी छीन ली थी और जो भारतीय पहले व्यापार करते थे, वे अब भीख मांगने लगे थे। अतः भारतीय व्यापारी बेकार हो गए।

पांचवें, इससे बंगाल के उद्योग-धंधे भी प्रभावित हुए। बंगाल के रेशम उद्योग को हतोत्साहित किया गया। अब रेशम के कपड़ों के स्थान पर अंग्रेज केवल कच्चा रेशम चाहने लगे। अनेक भारतीय जुलाहों को नुकसान पहुंचा और उन्हें शारीरिक पीड़ाएं भी दी गईं। अपने कार्य कराने के लिए इन भारतीय जुलाहों को तरह-तरह के कष्ट दिए गए।

छठे, 1770 में जब बंगाल में दुर्भिक्ष (अकाल) पड़ा तो सरकार ने जरा भी सहायता न की। परिणामस्वरूप बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख और बीमारी से नष्ट हो गई। प्रतिदिन हजारों लाशें हुगली नदी में बहाई जाने लगीं। यह अकाल बंगाल के लिए विनाशकारी था, परंतु द्वैध शासन के अंतर्गत कोई भी मदद को तैयार न था।

सातवें, अब इंग्लैंड की ओर भारतीय धन का वहाव तीव्र गित से प्रारंभ हुआ। यह क्रम ऐसा प्रारंभ हुआ, जो अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक चलता रहा। एक अनुमान के अनुसार 1766, 1767 व 1768 में ही 59 लाख पौंड की रकम बंगाल से ले जाई गई।

क्लाइव की द्वैध शासन व्यवस्था को 'एक दूषित शासकीय यंत्र' कहा जा सकता है, जिसमें वंगाल की जनता को अनिगनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सभी क्षेत्रों में भारी धन-जन की हानि हुई। इस व्यवस्था से कंपनी की बड़ी बदनामी हुई, अत: वारेन हेस्टिंग्ज ने आते ही इस व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए।

### आंग्ल-मराठा युद्ध

बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात चौथा पेशवा माधवराव (1761-1772) बना। उसकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। उसका संरक्षक उसका चाचा रघुनाथराव बनाया गया। माधवराव ने मराठा शक्ति को पुन: सुदृढ़ और संगठित करने का प्रयास किया। उसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के शासक को हराया। साथ ही रुहेलों, जाटों और राजपूतों को भी हराया। उसने 1771 में दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम को भी अपना पेंशनभोगी-सा बना दिया, लेकिन 27 वर्ष की आयु में उसका क्षय रोग से देहांत हो गया।

अगला पेशवा नारायणराव (1772-1773) बहुत अल्पकाल तक रहा। 1773 में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिससे माधवराव द्वितीय का जन्म हुआ। रघुनाथराव या रघोबा जो नारायणराव का चाचा था, माधवराव द्वितीय को पेशवा मानने को तैयार न था। रघुनाथराव ने माधवराव द्वितीय के असमर्थ पाया। अत: उसने पहले हैदर अली से मदद मांगी, परंतु स्वयं हैदर अली कुर्ग की ओर गया हुआ था, अत: मदद न कर सका। अब रघोबा ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने वहां पर भी बंगाल

की भांति द्वैध शासन स्थापित करने के उद्देश्य से मदद की। परिणामस्वरूप पहला आंग्ल- मराठा युद्ध (1775-1782) में हुआ। रघोबा ने अंग्रेज़ों की बंबई कौंसिल से मदद मांगी और मार्च 1775 में उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि की तथा अंग्रेजों को बेसिन और साल्सेट व बंबई के निकट कुछ टाप् देने का वायदा किया। साथ ही अंग्रेज सेना रखने के लिए डेढ लाख रुपया मासिक देना तय किया। अंग्रेज़ों ने साल्सेट पर कब्ज़ा कर लिया, परंत अंग्रेजों की कलकता कौंसिल ने यह समझौता स्वीकार न किया। वारेन हेस्टिंग्ज़ ने रघोबा के विरोधी माधवराव द्वितीय के संरक्षक नाना फडनवीस से संधि करने के लिए एक ब्रिटिश कर्नल को भेजा। मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की गई और नवशिशु माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। इसके लिए मराठों को भारी धनराशि देनी पड़ी और साल्सेट का टापू भी अंग्रेज़ों के पास रहा।

वस्तुत: कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रंदर की संधि स्वीकार न की और न ही मराठों ने इसे मान्यता दी। वारेन हेस्टिंग्ज ने पुरंदर की संधि को एक कागज का टुकड़ा कहा। बंबई सरकार ने एक सेना की टुकड़ी पश्चिमी घाट की तरफ भेजी जो सफल नहीं हुई। अंतत: अंग्रेजों को 1779 में बड़गांव की अपमानजनक संधि माननी पड़ी, जिसके अनुसार उन्हें पुरंदर की संधि से प्राप्त समस्त सुविधाएं वापस करनी पडीं। बाद में वारेन हेस्टिंग्ज़ और महादजी सिंधिया में मई 1782 में सालाबाई की संधि हुई, जिसमें साल्सेट व बेसिन अंग्रेजों को दे दिए गए। रघोबा को पेंशन दी गई और माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। सालाबाई की संधि से भारतीय राजनीति में अंग्रेजी शासन का प्रभाव स्थापित हुआ और मराठों में परस्पर टकराव बढ़ा। इस बीच मराठा सरदारों में शक्तिशाली महादजी सिंधिया, जिसने 1784 में बादशाह शाह आलम को अपने प्रभाव में कर लिया था, अगले 12 वर्षों तक अर्थात 1794 तक

दिल्ली का वास्तविक शासक रहा। 1794 में उसकी मृत्यु हो गई। 1795 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई।

अब बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, जो रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र था। अंग्रेजों ने उसकी अयोग्यता का पूरा लाभ उठाया। आपस की फूट का लाभ उठाकर दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-1805) और तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध (1816-1818) हुआ। अंतिम युद्ध में मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को ही समाप्त कर दिया गया।

1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का जाल फैलाया। मराठों ने इस संधि से अलग रहने का प्रयास किया। 1800 में मराठों के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई थी। उसके मरते ही बाजीराव की अयोग्यता सबके सम्मुख आने लगी। मराठों में परस्पर झगड़े बढ़े। दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होल्कर दोनों ही अपना-अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया को सफलता मिली, पर अंग्रेज इससे संतुष्ट न थे। वेलेजली के सिंधिया व होल्कर से संघर्ष हुए और उनसे अलग-अलग संधियां हुईं। इस द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध में मराठों को बड़ी हानि हुई। अंग्रेजों की मराठों के साथ अंतिम टक्कर 1817-1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्ज़ के काल में हुई। इस युद्ध का अन्यत्र वर्णन किया जाएगा। इस युद्ध के परिणाम दूसरे आंग्ल-मराठा युद्ध से भी भयंकर हुए।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतीयों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जहां सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में सर्वत्र अराजकता रही, वहां मुगल सत्ता के पतन के साथ-साथ अनेक छोटी और बड़ी शक्तियों ने सत्ता-प्राप्ति के लिए संघर्ष किए। सत्ता के संघर्ष के लिए मुख्य प्रतिद्वद्वी अंत में अंग्रेज और मराठे रहे, जिसमें अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हुआ। भारतीयों द्वारा

सत्ता-संघर्ष में पिछड़ने का मुख्य कारण परस्पर की फूट, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और सैन्य दोष रहा।

#### ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना (1818)

क्लाइव 1767 में भारत से चला गया। उसके पश्चात भी बंगाल में अव्यवस्था, अत्याचारों और अराजकता का दौर जारी रहा। वारेन हेस्टिंग्ज ने कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण लगाए, मुगल सम्राट की वार्षिक पेंशन (26 लाख) बंद कर दी और बंगाल के नवाब को दी जाने वाली पेंशन 53 लाख रुपए वार्षिक से घटाकर 16 लाख रुपए कर दी। इसके साथ ही उसने बनारस के राजा चेतिसंह और अवध की बेगमों से बलपूर्वक एवं अनुचित ढंग से धन प्राप्त किया तथा मराठों (1775–1782) और मैसूर के साथ द्वितीय युद्ध (1780–1784) करके राज्य विस्तार किया।

निश्चय ही वारेन हेस्टिंग्ज के कार्यों से कंपनी की आर्थिक स्थित सुदृढ़ हुई। लेकिन कंपनी के प्रति भारतीयों में रोष बढ़ा। द्वैध शासन व्यवस्था और बंगाल के भयंकर अकाल से वे बहुत दुःखी थे। वारेन हेस्टिंग्ज के अत्याचारों, आर्थिक लूट और कुकृत्यों की गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुई। उस पर भी लॉर्ड क्लाइव की भांति मुकद्दमा चला, जो सात वर्ष (1788–1795) तक चलता रहा। इस मुकद्दमें में खर्च की गई कुल धनराशि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में लगाई गई कुल पूंजी से भी अधिक थी। क्लाइव की भांति उसे भी सेषमुक्त कर दिया गया था।

वारेन हेस्टिंग्ज के पश्चात अस्थाई रूप से मैकफर्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तत्पश्चात लॉर्ड कार्नवालिस (1786-1793) भारत का मुख्य सेनापित और गवर्नर जनरल रहा। इससे पूर्व वह अमेरिका के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य सेनापित था और युद्ध में पराजित होने पर भारत भेजा गया था। उसने कंपनी को सुदृढ़ करने के लिए कई कार्य किए। उसने भारत में नागरिक सेवाओं का यूरोपीयकरण किया और सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर

# 1818 में भारत (संरक्षित क्षेत्र छायांकित)



ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना, 1818

यूरोपियों की नियुक्तियां कीं। न्याय में कुछ परिवर्तन किए और विभिन्न स्तरों पर ज़िला, प्रांत और सदर न्यायालय स्थापित किए। बंगाल में भूमि का स्थाई बंदोबस्त किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम हुए और भारतीय किसानों का जीवन दुभर और कष्टमय हो गया।

इसके बाद सर जॉन शोर (1793-1798) बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसने तटस्थता की नीति अपना कर शांति रखी। राज्य विस्तार में समुचित योगदान न देने पर उसे वापस बुला लिया गया। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली (1798-1805) गवर्नर जनरल रहा। वह एक पक्का साम्राज्यवादी, महत्त्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ था। उसने सहायक संधियों द्वारा भारत के अनेक राजाओं और नवाबों पर कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की। इसमें हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, मराठों का पेशवा, राजपूत और त्रावणकोर के शासक थे। इसके साथ ही उसने मैसूर से चौथा युद्ध (1799) और मराठों से युद्ध करके अनेक प्रदेश प्राप्त किए।

सहायक सिंध के द्वारा किसी भी राजा को सैनिक सुरक्षा प्रदान की जाती थी। रियासत आंतरिक मामले में स्वतंत्र होती थी, परंतु किसी बाहरी शक्ति का दखलं नहीं हो सकता था। इस सिंध के द्वारा कंपनी का ब्रिटिश रेजीडेंट भारतीय राजा के दरबार में रखा जाता था और छोटी रियासत को कुछ राशि वार्षिक रूप से देनी होती थी, जबकि बड़ी रियासत को ब्रिटिश सेनाधिकारियों के अधीन एक सेना रखनी होती थी।

# लॉर्ड हेस्टिंग्ज़ के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार (1813-1823)

लॉर्ड हेस्टिंग्ज 1813 में गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक एवं साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया और ब्रिटिश साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। उसने तीन प्रमुख कार्यों द्वारा अंग्रेज़ी राज्य का वर्चस्व स्थापित किया। ये हैं — नेपालियों से युद्ध (1814–1816), पिंडारियों का दमन और मराठा संघ की समाप्ति।

### 🛘 आंग्ल-नेपाल युद्ध (1814-1816)

नेपाल 1768 में एक शिवतशाली गोरखा राज्य के रूप में उभरा था। यह देश भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर, पूर्व और दक्षिण में उसकी सीमाएं क्रमशः चीन, बंगाल व अवध की सीमाओं से मिलती थीं। 1801 में अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से गोरखपुर और बस्ती जिले प्राप्त कर लिए थे। इससे नेपाल की सीमाएं अंग्रेज़ी राज्य से मिल गई थीं। 1814 में दोनों में संघर्ष हुआ। कालंग दुर्ग, जैतक दुर्ग, अल्मोड़ा, मालवा व कंबनपुर में लड़ाइयां हुईं। नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा।

मार्च 1816 में संगोली की सींध हुई। गोरखों ने तराई प्रदेश पर अपना दावा छोड़कर कुमाऊं और गढ़वाल के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। शिमला का क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा सुरक्षित हो गया और उत्तर-पश्चिम सीमाएं हिमालय तक पहुंच गईं। सिक्किम भी उन्हें छोड़ना पड़ा और नेपाल, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजीडेंट रखने को राजी हो गए। सीमाओं पर पक्के खंभे लगाए गए। यह भी तय हुआ कि नेपाल दरबार अंग्रेजों के अलावा किसी भी विदेशी को अपनी सेवा में न रखेगा। इस युद्ध को करने में कंपनी ने अवध के नवाब से एक करोड़ रुपया कर्ज लिया था। अतः उसके बदले अवध को रुहेलखंड परगना का तराई का हिस्सा दे दिया गया।

यह संधि भारत और नेपाल के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हुई। भारत और नेपाल के बीच सद्भाव व मित्रता का एक ऐसा युग प्रारंभ हुआ, जो आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने गोरखों को अपनी सेना में स्थान दिया। अनेक सेवाओं में गोरखों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने शिमला, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत आदि पर्वतीय प्रदेशों को विकसित कर उन्हें पर्यटक और स्वास्थ्यवर्धक स्थलों का रूप दिया।

- A graph of the second

लॉर्ड हेस्टिंग्ज ने 10फ़रवरी, 1817 में चोग्याल के सिक्किम राजा के साथ भी एक संधि की तथा तीस्ता (Tista) और मेची (Mechi) निदयों के मध्य का प्रदेश उसे दे दिया। इस प्रकार से दोनों के बीच एक सीमा निश्चित हो गई। सिक्किम पर नेपाली अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। इससे अंग्रेजों को यह भी लाभ हुआ कि उनके पास मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए ज्यादा सुविधाएं हो गई।

#### 🛘 पिंडारियों का दमन

पिंडारी कौन थे? इसके बारे में अनेक मत हैं। इनका पहला उल्लेख 1689 में महाराष्ट्र पर हुए मुगल आक्रमण के दौरान मिलता है। ये किसी विशेष धर्म या जाति से संबंध न रखते थे। बाजीराव प्रथम के समय में ये मराठा सेना से संबद्ध किए जाते थे। ये युद्ध में अवैतनिक सहायता करते थे और सेवा के बदले लूट का माल लेते थे। संभवत: यह प्रारंभ में मराठों के अनियमित सैनिकों के रूप में थे। यह उल्लेखनीय है कि इन्होंने कभी भी अंग्रेजों की सहायता नहीं की। इन्होंने राजपूताना और सेंट्रल प्रोविंसिस के अनेक भागों में लूटमार की। इसी से इनका गुजारा होता था। इनके नेता हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इनमें प्रमुख वासिल मुहम्मद, चीतू और करीम खां थे। इनके अनुयायियों की संख्या हजारों में थी।

1812 में इन्होंने अंग्रेजों के अधीन वाले मिर्ज़ापुर व शहाबाद जिलों में लूटमार की। 1815 में इन्होंने निज़ाम प्रदेश में लूटमार की। 1816 में 'उत्तरी सरकारों' को भी लूटा। लॉर्ड हेस्टिंग्ज़ इनके दमन के साथ-साथ मराठों का दमन चाहते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्ज़ ने 1,13,000 सेना और 300 बंदूकों के साथ इन पर चारों ओर से धावा बोला। उत्तरी सेना का नेतृत्व उसने स्वयं किया। दक्षिणी सेना का नेतृत्व सर टॉमस हिसलोप ने किया। मेल्कम ने भी एक सेना का नेतृत्व किया। 1818 तक पिंडारियों का पूरी तरह से दमन हो गया। उनके सभी दल बिखर गए। करीम खां ने गोरखपुर ज़िले में एक छोटी-सी जागीर लेकर अपने को अलग कर लिया। वासिल मुहम्मद डर कर सिंधिया के यहां चला गया, जिसे उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। चीतू जंगलों में जा छिपा। ऐसा कहा जाता है, वहां उसे शेर ने मार दिया। इस प्रकार 1824 तक उनका पूरी तरह से सफ़ाया हो गया।

#### 🛘 मराठा संघ का विघटन

लॉर्ड हेस्टिंग्ज की तीसरी महत्त्वपूर्ण सफलता मराठों के विरुद्ध थी। वास्तव में पानीपत के तीसरे युद्ध एवं अंग्रेजों के साथ दो युद्धों के बाद मराठा शक्ति क्षीण हो गई थी, परंतु वह समाप्त न हुई थी। राजनीतिक परिस्थितियां भी अंग्रेजों के अनुरूप थीं। मराठा सरदार परस्पर लड़ रहे थे और उनके उत्तराधिकारी निर्बल और अयोग्य थे। भोंसले, होल्कर, गायकवाड़, सिंधिया और पेशवा सभी में परस्पर कटुता थी।

पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ का स्वामी बनना चाहता था और ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति चाहता था। पेशवा के मंत्री त्रियंबकजी ने इसके लिए पेशवा को उत्साहित किया। 1814 में पेशवा ने बड़ौदा के गायकवाड पर, जो कि अंग्रेज़ों के अधीन थे, अपना अधिकार जताया। कंपनी के सुझाव पर गायकवाड़ ने अपने प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री को पेशवा से समझौता करने भेजा, कुछ भी तय नहीं हुआ। पेशवा के मंत्री त्रियंबकजी ने इसके लिए पेशवा को उत्साहित किया। गायकवाड़ के राजदूत पंडित गंगाधर राव शास्त्री की 14जुलाई, 1815 को त्रियंबकजी ने हत्या करवा दी। इससे मराठा संघ में बौखलाहट हुई। अंग्रेज भी इससे नाराज हुए और उन्होंने पेशवा को कहा कि वह त्रियंबकजी को अंग्रेजों के हवाले कर दे। पेशवा ने त्रियंबकजी को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। वह थाना जेल में बंद कर दिया गया, परंतु वह किसी प्रकार निकल भागा। इसे पेशवा का षड्यंत्र माना गया। इससे रुष्ट होकर ब्रिटिश रेजीडेंट एलीफ़िस्टन ने 13जून, 1817 में पेशवा को पूना की सिंध करने को मजबूर किया, जिसमें पेशवा के मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया।

पेशवा ने शीघ्र ही अंग्रेज़ों से हुई संधि को तोड़ दिया। 5 नवंबर, 1817 को उसने ब्रिटिश रेज़ीडेंसी पर आक्रमण कर दिया। किर्की नामक स्थान पर पेशवा की पराजय हुई। इससे पूर्व भोंसलों के सरदार अप्पा साहिब ने 17मई, 1816 में अंग्रेज़ों से नागपुर की संधि की, जिससे नागपुर नगर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। उसने भी पुनः संघर्ष किया, परंतु वह भी सीताबर्डी के रुद्ध में नवंबर 1817 में पराजित हुआ। पेशवा ने होल्बर से भी मदद मांगी, परंतु वह अपने राज्य के आंतरिक संघर्ष और सेना में व्याप्त असंतोष के कारण अंग्रेजों द्वारा 21 दिसंबर, 1817 को महीदप्र में पाजित हुआ। अतः दिसंबर 1817 तक शक्तिशाली माठा संघ का स्वप्न चूर-चूर हो गया। अंग्रेजों ने एव-एक करके सभी मराठा सरदारों की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसी भांति ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चत स्थापित कर दी गई। भोंसलों से गढमंडल, जब्लपुर, होशंगाबाद, नर्मदा के उत्तर के भोंसले राज्य वे प्रदेश अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिए गए और उन्होंने ओज़ों की प्रभुता मान ली।

राघोजी भंसले जो अल्पवयस्क था, यहां का शासक मान ित्या गया। होल्कर ने अंग्रेजों को सिरोज व टोंक के जिने दे दिए व उसने जनवरी 1818 में सहायक संधि बीकार कर ली। पेशबा ने अंतिम बार पुनः शिक्त प्राा करने का प्रयत्न िकया, परंतु वह कोरेगांव (Korgaon) और अष्टी (Asthi) की लड़ाई में पराजि हुआ और उसने मेल्कम के सम्मुख समर्पण िकया। ग्राजीराव द्वितीय पेशवा को 8 लाख रुपए की पेंशनदेना तय हुआ। पेशवा का पद खत्म कर दिया गयाऔर उसे कानपुर के निकट बिटूर नामक स्थान मेरहने के लिए कहा गया। राज्य का कुछ भाग देकरशवाजी के एक वंशज प्रतापसिंह को सतारा राज्य व स्वामी बना दिया गया। शेष राज्य बंबई प्रेसीडेंसीमें मिला लिया गया। जुन 1818 में

सिंधिया को भी एक नई सिंध के लिए विवश किया गया और उससे अजमेर छीन लिया गया तथा इस्लामनगर का प्रदेश कंपनी के कहने से भोपाल के नवाब को दे दिया गया। उसने भी ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। गायकवाड़ ने सहायक सिंध स्वीकार करते हुए अहमदाबाद का कुछ भाग अंग्रेजों को देना स्वीकार किया।

Commence of the property of the property of the second of the second of the second of the second of the second

1818 का वर्ष अंग्रेज़ों के लिए सर्वाधिक राजनीतिक सफलताओं और महत्त्व का सिद्ध हुआ। मराठों का स्वदेशी शासन स्थापना का स्वप्न पूर्णत: चूर-चूर हो गया। अंग्रेज़ों के लिए सीधे शासन का मार्ग निष्कंटक हो गया। डब्ल्यू, डब्ल्यू, हंटर ने यह स्वीकार किया है कि अंग्रेज़ों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिक्खों से प्राप्त किया। वह लिखता है, 'मुस्लिम राजकुमार हम से बंगाल, कर्नाटक, मैसूर में लड़े, परंतु भारत विजय में सर्वाधिक विरोध हिंदुओं की ओर से हुआ।'

#### मराठों की पराजय के कारण

आंग्ल-मराठा संघर्ष में मराठों की पराजय के अनेक कारण रहे। प्रथम, इसमें नेतृत्व का अभाव एक प्रमुख कारण था। शिवाजी और प्रथम तीन पेशवाओं का नेतृत्व कुशलता और चातुर्यपूर्ण था। इनमें महादजी सिंधिया, पेशवा माधवराव, अहिल्याबाई होल्कर, तुकोजी होल्कर, नाना फड़नवीस जैसे धुरंधर और श्रेष्ठ व्यक्ति अवश्य हुए, परंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका अभाव हो गया था। अंतिम पेशवा मराठों का नाममात्र का पेशवा था। मराठा संघ के अन्य सरदार भी इतने योग्य और कुशल न थे।

दूसरे, मराठों की सैनिक दुर्बल्ता भी उनकी पराजय के लिए उत्तरदायी रही। अंग्रेज़ों की सेनाएं यूरोपीय ढंग से, आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित थीं। अंग्रेज़ों का तोपखाना और जल सेना भी निर्णायक थी। अंग्रेज़ सेनापितयों के लक्ष्य स्पष्ट थे, जबिक मराठा सेना में अनेक सरदारों के विचारों में एकरूपता नहीं

थी। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध नीति त्याग कर भी गलती की थी।

तीसरे, मराठा शिक्त का दोष उसकी परस्पर कटुता और असहयोग था। वे छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते थे। मराठा संघ एक ढीला-ढाला संघ था। वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परस्पर षड्यंत्रों का सहारा भी लेते रहते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात परस्पर के द्वेष बढ़े थे।

चौथे, मराठों की कोई स्थाई आर्थिक व्यवस्था न थी। चौथ और सरदेशमुखी की वसूली भी ढंग से नहीं होती थी। इस व्यवस्था से मराठों की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगता था। आर्थिक व्यवस्था नीति की बजाय बल पर अधिक टिकी थी। पांचवें, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कभी-कभी वे स्वार्थवश शत्रु के कहने पर परस्पर टकरा जाते थे। छठे, प्रारंभ में पिंडारियों को साथ लेकर मराठों ने गलती की। वस्तुत: वे युद्ध में लड़ते अवश्य थे, परंतु उनका ध्यान युद्ध के तुरंत बाद लूटमार में अधिक रहता था। यहां तक कि उनकी वफ़ादारी अपने नेता के साथ भी नहीं रह पाती थी। वे दूसरे दल के साथ शीष्ठ मिल जाते थे।

सातवें, मराठों ने जीते हुए प्रदेशों पर अपना अच्छा प्रभाव कम छोड़ा। उन्हें इतना मौका नहीं मिला कि जनिहत कार्य कर, जनता का विश्वास प्राप्त कर सकें। आठवें, मराठों के अन्य राजाओं और नवाबों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण न थे। नवें, वे अंग्रेजों की शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। अंग्रेज़ धूर्त और कूटनीतिक थे। उनका गुप्तचर विभाग भी बड़ा निपुण था। अत: उपरोक्त सभी कारणों से मराठा संघ का लोप हो गया।

लॉर्ड हेस्टिंग्ज ने उपरोक्त तीन प्रमुख सफलताओं के अलावा दो और कार्य किए, जिससे अंग्रेजों की सर्वोच्चता को कोई आंच न आ सके। इसमें प्रथम था राजपूर्तों से संबंध, और दूसरा था मुगल सम्राट से संबंधों का स्पष्टीकरण।

राजपत राज्यों से संबंध: राजपूताना दिल्ली के निकट होने के कारण सामरिक दुष्टि से महत्त्वपूर्ण था। राजपुताने के छोटे-बड़े राज्यों पर मराठों का नियंत्रण था और राजपूत मराठों के प्रभुत्व से मुक्ति चाहते थे। अंग्रेज भी राजपूतों से रक्षात्मक संधियां करने के इच्छक थे। लॉर्ड हेस्टिंग्ज़ राजपूत राज्यों पर अपना राजनीतिक और सैनिक वर्चस्व चाहता था। अभी तक राजपूताना में सिंधिया और होल्कर का प्रभाव था। नवंबर 1817 में अंग्रेज़ों ने सिंधिया से संधि कर राजपत राज्यों से बातचीत का मार्ग खोल दिया था। एक अन्य संधि से अजमेर अंग्रेज़ों को दे दिया गया था। होल्कर ने जनवरी 1818 की संधि से राजपुत राज्यों और कोटा के जालिमसिंह के अधीन परगनों पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली के ब्रिटिश रेज़ीडेंट चार्ल्स मेटकाफ़ को राजपताना के तीन बड़े राज्यों-जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर से बातचीत करने को कहा।

जोधपुर के साथ 6जनवरी, 1818 में एक संधि द्वारा परस्पर सहयोग और संरक्षण की बात मान ली गई। जोधपुर राज्य ने 1500 घुड़सवारों की एक सेना व एक लाख आठ हजार रुपए का वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था।

उदयपुर में भी 13जनवरी, 1818 में एक संधि हुई। महाराजा उदयपुर को सेना न भेजना स्वीकार किया गया, परंतु उन्हें उनकी आय का आगामी 5 वर्षों तक 25 प्रतिशत और बाद में 3/8 भाग देना तय किया गया।

जयपुर के महाराजा ने भी अंत में संधि कर ली, क्योंकि मेटकाफ़ ने संधि न करने पर जयपुर के अधीनस्थ रजवाड़ों से सीधी संधि की चेतावनी भी दी थी। 2अप्रैल, 1818 में उसने भी कुछ सेना और वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इसके बाद राजपूताना के छोटे-बड़े राज्यों, जैसे – कोटा, बूदी, बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और करौली से भी संधियां की गईं।

लॉर्ड हेस्टिंग्ज ने इस प्रकार समूचे राजपूताने में कंपनी को संरक्षण देकर अंग्रेजी शक्ति की सर्वोच्चता की स्थापना की। राजपूताने में बहुत कठोरता से संधियां करन उचित न था। कर्नल टॉड ने इन संधियों के उन्मूलन के लिए भी प्रयास किए, परंतु उसे सफलता न मिली। मराठा शक्ति के पराभव के बाद राजपूतान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए पुन: प्रयास कर सकें। अत: उन्होंने अंग्रेजों की स्वोंच्चता स्वीकार कर ली।

मुगल सम्राट से संबंध: पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मुगल सत्ता का वर्चस्व समाप्त हो गया। मुगल सम्राट धीरे-धीरे महत्त्वहीन होते जा रहे थे। उनकी उपाधियां, शान-शौकत, शाही मोहर और पत्र-व्यवहार में सम्मान परले की भांति थे। लॉर्ड हेस्टिंग्ज मुगल शासकों की इस दिखावटी और नाममात्र की प्रभुता को भी समात करना चाहता था। जब वह मुगल सम्राट से मिलने गया तो उसने बाहरी औपचारिकताओं से मना किय और इसका प्रतिरोध किया। इसके परिणाम शीघ्र ही देखने को मिले। आगामी वर्षों में मुगल सम्राट की अवस्था सामान्य शासकों की भांति होती गई।

उपरोक्त विजयों, संधियों द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग्ज ने भारत में अंग्रेज़े राज्य की जड़ें मजबूत कर दीं। उसके काल में केवत पंजाब और सिंध ऐसे प्रदेश थे, जहां अंग्रेज़ों का प्रमुत्व नहीं था। अब ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्चता स्थपित हो गई। आंतरिक युद्धों का क्रम बंद हो गया। अंग्रेज़ों के प्रसिद्ध शत्रु मराठे, राजपूत और मुसलमान अब उनके संरक्षण में रहने लगे।

ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार (1818-1856) लॉर्ड हेस्टिंग्ज के पश्चात लॉर्ड डलहौजी तक ब्रिटिश राज्य विस्तार को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया तेजी से चलती रही। सुविधा की दृष्टि से उसे तीन भागों में बांटकर समझाजा सकता है। ये हैं—सिंध विजय, पंजाब विजय और भातीय रियासतों का अधिग्रहण।

### ☐ सिंध विजय (1843)

ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैण्ड (1836-1842) ने रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करने की आवश्यकता महसूस की। वह अफ़गानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजने के लिए सिंध का मार्ग चाहता था। कर्नल पोटिंगर ने अमीरों से महाराजा रणजीतिसिंह के विरुद्ध कंपनी की एक सेना रखने को भी कहा, पर सिंध के अमीर तैयार न हुए। इस पर पोटिंगर ने रणजीतिसिंह को समर्थन देने की धमकी दी। विवश हो 1838 में सिंध के अमीरों ने एक सिंध की, जिसमें सिक्खों और उनके बीच कंपनी की मध्यस्थता मानना स्वीकार किया। साथ ही हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेज़ीडेंट रखना भी स्वीकार किया। वह अंग्रेज़ सैनिकों के संरक्षण में सिंध में कभी भी आ-जा सकता था। वास्तव में यह सिंध के अमीरों पर अनैतिक दबाव था।

जून 1838 में एक त्रिदलीय संधि (Tripartite Treaty) भी अंग्रेजों, महाराजा रणजीतसिंह व अफ़गानिस्तान के शाहशुजा के बीच हुई, जिसमें रणजीतसिंह ने सिंध के अमीरों से झगड़ों में कंपनी की मध्यस्थता मान ली और शाहशुजा ने सिंध से अपना आधिपत्य त्याग दिया। वस्तुत: सिंध पर ये शर्तें लादी गई थीं। इसके द्वारा अंग्रेज़ों को सिंध मार्ग से अफ़गानिस्तान पर आक्रमण के लिए सुविधा प्राप्त हो गई। इतना ही नहीं फ़रवरी 1839 में सिंध पर एक और संधि लादी गई, जिसमें तय हुआ कि कंपनी की सहायक सेनाएं शिकारपुर व भक्कर में रखी जाएंगी। अमीर तीन लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देंगे। अमीर अंग्रेजों के अलावा किसी विदेशी शक्ति से अंग्रेजों को बताए बगैर अपना संबंध नहीं रखेंगे। कराची में कंपनी का एक गोदाम भी होगा, जिस पर कोई मार्ग-कर (Toll tax) नहीं होगा। अंग्रेजों ने यह भी आश्वासन दिया कि कंपनी आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी और कोई बाहरी आक्रमण होने पर उनकी रक्षा करेगी। सिंध की वार्ता के दौरान कंपनी ने कराची पर अपना कब्ज़ा कर लिया और अमीरों को सिंध पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया।

लॉर्ड एलनबरों (1842-1844) भारत का गवर्नर जनरल बना। अफ़गानिस्तान में अंग्रेजों की हार हुई । अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। एलनबरो ने सिंध का विलय कर अफ़गानिस्तान में खोए हुए सम्मान को पुन: स्थापित करना चाहा। अत: उसने भी अमीरों के प्रति छल एवं कपट की नीति का सहारा लिया और अमीरों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर आक्रमण कर दिया।

लॉर्ड एलनबरो ने सिंध के अमीरों से एक नई संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कुछ प्रदेश अंग्रेजों को सौंपने और दंडस्वरूप कुछ धनराशि देने को कहा। इसके लिए आउट्रम को भेजा गया। नई संधि में सिंध के अमीरों को कुछ प्रदेश छोड़ने, अंग्रेज़ों के स्टीमरों को कोयला देने और अपने सिक्के गढ़ने का अधिकार कंपनी को देने को कहा। इसी बीच खैरपुर में गद्दी प्राप्ति के लिए मीर रुस्तम के पुत्रों में झगड़ा हो गया। इसी समय चार्ल्स नेपियर ने मेजर आउट्म का स्थान लिया। उसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया। उसने जनवरी 1843 में इमामगढ़ का दुर्ग जीत लिया। बलोचियों ने उसकी रेज़ीडेंसी पर आक्रमण कर दिया। नेपियर ने एक जहाज में भागकर जान बचाई। पुन: युद्ध हुआ, जिसमें नेपियर ने बलोचियों को मिआनी (Miani) और दाबो (Dabo) नामक स्थानों पर हराया। मीरपर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। अप्रैल 1843 में पूरा सिंध अंग्रेज़ी राज्य में मिलाया गया। अमीरों को कैद कर देश-निकाला दिया गया। नेपियर ने 70,000 पौंड सिंध की लूट से प्राप्त किए। सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया।

सिंध का विलय किसी भी प्रकार उचित न था। अंग्रेज़ों ने नैतिकता के सभी मापदंड एक ओर रख कर निर्लज्जता से क्रमशः एक से एक कठोर संधियां मनमाने ढंग से अमीरों पर थोपीं। एलनबर्ग का यह मत था कि रूस और ईरान से भारत की सुरक्षा के लिए सिंध को मिलाया गया था, इसका कोई औचित्य नहीं है। अनेक अंग्रेज लेखकों और विचारकों ने इस विलय को अनैतिक, निंदनीय, सर्वत्र सड़ी हुई घत्ना, नीचतापूर्ण कृत्य और आक्रामक कहा है। निश्चय ही यह एक अनैतिक, अन्यायपूर्ण घटना थी।

### 🗖 पंजाब का विलय (1849)

महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु के पश्चत पंजाब राज्य अस्त-व्यस्त होने लगा था। यह विभिन्न राजनीतिक षड्यंत्रों तथा हत्याओं का केंद्र बन गया था। सेना अनुशासनहीन हो गई थी और आर्थिक ढांचा हिल गया था। रणजीतसिंह के अयोग्य पुत्र शासन की बागडोर देर तक न संभाल सके। रणजीतिसिंह का पौत्र नौनिहालसिंह अवश्य योग्य था, जिसने लद्दाख जीता था। राजदरबार में गुटबाजी और अस्थिता थी।

पंजाब में फैली इस अराजकता का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। लॉर्ड ऑकलैंड के काल से ही अंग्रेज पंजाब जीतने को आतुर थे। लॉर्ड एलनबरो ने भी महारानी विक्टोरिया को लिखे पत्र में उक्त भावना प्रकट की थी। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी भारत आते ही इस दृष्टि से तैयारियां प्रारंभ कर दीं। उसने सैनिकों की संख्या बढाई और उन्हें प्रशिक्षण दिया। अंग्रेजों ने युद्ध की जिम्मेदारी शासकों और अनियमित खालसा सेना पर डालनी चाही। प्रारंभिक मुठभेड के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 13 दिसंबर, 1846 को युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध पांच प्रमुख स्थानों -मुदकी, फिरोजशाह, बद्दोवाल, आलीवाल और सबराओं पर हुआ। वास्तव में पांचवीं लड़ाई जो 10 फ़रवरी, 1846 को हुई, निर्णायक सिद्ध हुई। इससे अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। मार्च 1846 में सबराओ की सींध से महाराजा ने सतलुज के पार के सब इलाके अंग्रेजों को दे दिए। सिक्खों ने डेढ करोड रुपया हरजाना भी देना स्वीकार किया, जिसमें 50 लाख रुपया नकद व शेष के बदले व्यास और सिंध के बीच के पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें कश्मीर और हजारा के इलाके भी थे, अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। पंजाब के महाराजा दलीपसिंह की सभी सीमाएं सीमित कर दी गईं। महाराजा के संरक्षक रानी जिंदा कौर व मंत्री लालसिंह बना दिए गए। सर हैनरी लारेंस को लाहौर का रेजीडेंट रखा गया।

जनवरी 1848 में डलहौज़ी ने भारत आते ही इस ओर ध्यान दिया। इस समय उत्तर-पश्चिम भारत में अंग्रेजों की कुल सेना 70,000 थी, जिसमें 9,000 सेना केवल लाहौर में थी। मुल्तान के गवर्नर मुलराज के विद्रोह से डलहौज़ी को पंजाब के मामले में दखल देने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने उस पर कुछ शर्तें लादनी चाहीं। इससे पूर्व 1846 में उसे 20 लाख रुपए नजराना, रावी नदी के उत्तर का प्रदेश और मुल्तान प्रांत पर 33 प्रतिशत कर बढ़ाने को कहा गया था। मूलराज ने यह स्वीकार न किया और दिसंबर 1847 में त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1848 में नए ब्रिटिश रेज़ीडेंट फ्रेडरिक क्यूरी ने मुल्तान का नया गवर्नर काहनसिंह को बना दिया। उसकी सहायता के लिए दो अंग्रेज अधिकारी भी भेजे गए। मुल्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों की इस मनमानी को स्वीकार नहीं किया और विद्रोह कर दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। हजारा के सिक्ख गवर्नर चतरसिंह ने भी विद्रोह कर दिया। पेशावर अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त महम्मद को दे दिया और उसकी सहानुभूति प्राप्त की। शीघ्र ही यह विद्रोह समस्त पंजाब में फैल गया और इसने एक व्यापक आंदोलन का-सा स्वरूप धारण कर लिया। यह अंग्रेज़ी शासन को हटाने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था।

अक्टूबर 1848 में पंजाब में सिक्ख शासन को समाप्त करने का निश्चय किया गया। 16 नवंबर, 1848 को जनरल गफ़ (Gough) के नेतृत्व में एक सेना ने रावी पार कर रामनगर स्थान पर युद्ध किया। साथ ही चिलियांवाला और गुजरात में भी भयंकर

संघर्ष हुए। गुजरात का युद्ध सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में निर्णायक सिद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च, 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीपसिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उसने ईसाइयत स्वीकार कर ली। मूलराज पर मुकद्दमा चला तो उसे मृत्यु दंड दिया गया। पंजाब के शासन के लिए एक बोर्ड ऑफ किमश्नर्स बनाया गया। जगत प्रसिद्ध सिक्ख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया।

अंग्रेजों के लिए पंजाब का विलय अत्यंत महत्त्व का था। अब अंग्रेजों की सीमाएं उत्तर-पश्चिम की अंतिम सीमा तक पहुंच गईं। भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा सुदृढ़ हो गई। डलहौजी के पंजाब विलय की कड़ी आलोचना की गई। इसे अनुचित और विश्वासघातपूर्ण बतलाया गया। मेजर इवांस बैल ने लिखा, 'पंजाब का विलय कोई विलय न था, यह तो विश्वासघात था।'

#### 🛘 भारतीय रियासतों का विलय

लॉर्ड डलहौजी से पूर्व भी किसी-न-किसी बहाने एक-एक करके भारतीय रियासतों के विलय का क्रम चल रहा था। 1826 में भरतपुर के किले पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। 1831 में मैसूर में एक ब्रिटिश किमश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। 1832 में बंगाल के उत्तर पश्चिम की छोटी-सी रियासत कछार को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। 1834 में कुर्ग के शासक को अयोग्य बताकर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसी भांति 1850 में सिक्किम के राजा को हटाकर अपने राज्य में मिला लिया गया।

भारत में उत्तराधिकारी के संदर्भ में गोद लेने की परंपरागत प्रथा को तोड़कर अंग्रेज़ों ने अनेक राज्यों को हड़प लिया। उन्होंने तय किया — 'यदि किसी आश्रित राज्य का शासक बिना संतान के मर जाए तो उस अवस्था में उसके दत्तक पुत्र को राजगद्दी न दी जाए, बल्कि उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए।' यह नीति पूर्णत: नई न थी, परंतु इसको साम्राज्य विस्तार की नीति का आधार किसी ने नहीं बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसका भरपूर उपयोग किया।

इस नीति के बहाने अंग्रेज़ों ने अनेक राज्यों का विलयीकरण किया। इसमें उल्लेखनीय हैं-- सतारा (1848), झांसी (1853) और नागपुर (1854) के राज्य। सतारा राज्य मराठा संघ के पतन पर 1818 में बना था। 1848 में शासक अप्पा साहिब की मृत्यु हो गई। उसने एक बच्चा गोद लिया, परंतु डलहौजी ने अनुमति न देकर उसका राज्य छीन लिया। झांसी का राज्य 1817 में पेशवा से अंग्रेज़ों को मिला था। वह एक मराठा सरदार को दे दिया गया था। 1853 में यहां के शासक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। झांसी की रानी ने भी एक बच्चे को गोद लिया, परंतु डलहौज़ी ने उसे भी स्वीकार न किया और झांसी को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। नागपुर 1818 में अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। लॉर्ड हेस्टिग्ज ने भोंसले के वंशज को यहां का शासक बना दिया था। अंग्रेज़ों ने यहां भी गोद लेने की बात स्वीकार न की। इस राज्य को भी अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया गया। राजा की निजी संपत्ति लूट ली गई। राजमहल और रानियों के आभूषण बेचकर 2 लाख पौंड प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे राज्य भी इस नीति के शिकार हुए, जैसे - उड़ीसा में संभलपुर (1849), बंदेलखंड में जैतपुर (1849), हिमाचल प्रदेश में बघाट (1850) और मध्य प्रदेश में उदेपुर (1852)।

#### अन्य तरीके

डलहौजी ने अनेक राज्यों को पेंशनों और उपाधियों से वींचत कर दिया, अनेक राज्य इसका शिकार हुए। इसमें बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन नहीं दी गई। पेशवा की मृत्यु के उपरांत

उसको पेंशन और उपाधि देने से वंचित कर दिया गया। यही बात कर्नाटक के नवाब व तंजीर के राजा की मृत्यु के बाद हुई।

कई स्थानों पर जनिहत की दुहाई देकर या कुशासन कहकर राज्यों को सीधे अंग्रेज़ी शासन में मिला लिया गया। इसमें एक महत्त्वपूर्ण राज्य अवध है। 1848 में कर्नल सलीमन को लखनऊ रेज़ीडेंट के रूप में भेजा गया। उसने कुशासन पर एक रिपोर्ट भेजी, परंतु वह विलय के पक्ष में न था। 1852 को सेनापित आउट्म को भेजा गया। नवाब वाजिद अलीशाह को 13 फ़रवरी, 1856 को गद्दी त्यागने को विवश किया गया और उस पर कुशासन का आरोप लगाया गया।

कुछ प्रदेश अंग्रेज़ों ने सहायक संधि द्वारा छीन लिए। हैदराबाद से बरार का प्रदेश जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध था, सहायक सेना के खर्चे के बदले ले लिया गया।

उपरोक्त विलय ने विभिन्न माध्यमों से ब्रिटिश राज्यों का विस्तार किया। अंग्रेजों की इस विस्तारवादी नीति से भारत में अंग्रेजी राज्य भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा तक, वहां के दरों तक पहुंच गया। सिक्किम के कुछ भाग के विलय से भारतीय सीमाएं तिब्बत और चीन की सीमाओं तक पहुंच गईं। लोअर बर्मा की प्राप्ति से कन्याकुमारी से रंगून तक के समुद्री तट पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। देश के अंदर-अंदर भारतीय राज्यों के विलय से अंग्रेजी व्यापार, सुरक्षा और संचार व्यवस्थाओं को अत्यधिक लाभ हुआ। इस विलय की प्रक्रिया से लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजी राज्य की बाहरी सुरक्षा बढ़ी।

साथ ही लॉर्ड डलहोजी की इन निरंकुश, अन्यायपूर्ण, अनैतिक नीतियों का भी परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध, क्षोभ और असंतोष बढ़ा, जो शीघ्र ही 1857 के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ।

#### अभ्यास प्रश्न

- 1. भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तथा उनके व्यापारिक ठिकानों की विवेचना कीजिए।
- 2. दक्षिण भारत में आंग्ल-फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के कारणों की विवेचना कीजिए। इस संघर्ष में अंग्रेज किस प्रकार सफल हुए?
- 3. बंगाल के द्वैध शासन की आलोचना कीजिए।
- 4. क्या आप सोचते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के लिए बक्सर के युद्ध का महत्त्व प्लासी के युद्ध से अधिक था? विवेचना कीजिए।
- 5. लॉर्ड हेस्टिंग्ज के समय भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व का आकलन कीजिए।
- 6. आंग्ल-मराठा संघर्ष (1772-1818) का वर्णन कीजिए।
- 7. भारत में अंग्रेजी राज्य के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। इन चरणों में विभिन्न राज्यों के लिए उनकी क्या नीतियां थीं?
- 8. डलहौजी को विलय-नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अपने पूर्ववर्ती शासकों से वह किस प्रकार भिन्न थी?
- 9. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -
  - (क) इंग्ले
    - (ख) पिंडारियों का दमन
    - (ग) आंग्ल-नेपाल युद्ध

#### परियोजना कार्य

 भारत के मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाइए, जहां पुर्तगाली, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई थी।



# भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासकीय ढांचा और प्रशासनिक संगठन (1757-1857)

## शासकीय ढांचा और संगठन

प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत की आर्थिक समृद्धि से लाभ उठाकर व्यापार करना था। इसकी प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार का संरक्षण आवश्यक था। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस समय इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड में समुद्री डाके डालने और गुलामी की प्रथा वैध थी। अतः प्रारंभ से ही इस लाभ के हिस्से में ब्रिटेन के राजपरिवारों, मंत्रियों, संसद सदस्यों की भी भागीदारी रहती थी और समय-समय पर ब्रिटिश सांसदों या अधिकारियों को रिश्वत या भारी घुस देने का भी प्रचलन था।

1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुखत: एक व्यापारिक कंपनी रही। महारानी एलिजाबेथ ने 31दिसंबर, 1600 के अपने अधिकार-पत्र में भी कंपनी के संविधान और उसके अधिकारों का उल्लेख किया। कंपनी के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए इंग्लैंड में दो समितियां गठित की गईं। एक को 'कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स' और दूसरी को 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' कहा जाता था। कंपनी के सभी हिस्सेदार पहली समिति के सदस्य होते थे और इसी में से 24 सदस्य दूसरी समिति के लिए चुने जाते थे। दूसरी समिति, पहली समिति द्वारा बनाए गए सभी नियमों, कानूनों को लागू करती थी।

THE PARTY OF THE P

भारत में कंपनी के शासन प्रबंध और उसके व्यापारिक हितों की देखभाल के लिए एक परिषद् होती थी, जिसमें एक उनका प्रधान और चार सदस्य होते थे। ये कंपनी के व्यापारिक हितों को देखते, कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखते और भारतीय राजाओं एवं नवाबों से संपर्क करते तथा उनका संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। भारत में कंपनी के कर्मचारी वेतन भी पाते थे और उन्हें निजी व्यापार करने का भी अधिकार था। ब्रिटेन के अनेक युवा धन-प्राप्ति हेतु भारत में अपना भविष्य आजमाने के लिए इच्छुक रहते थे। अनेक भारत आकर रातोंरात अमीर बनने का स्वप्न देखते थे। उदाहरण के लिए गरीब थॉमस पिट (1643–1726) जो प्रसिद्ध विलियम पिट का पितामह था, भारत के धन से लखपित बन गया था।

शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के लिए 'अलाद्दीन का चिराग' बन गई थी। 1603-1613 तक अपनी सात यात्राओं में कंपनी ने अपनी धनराशि की कमाई 200 गुणा तक कर ली थी। 1612 में कंपनी ने पहली बार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई, जिसका कुल लाभ 87.5 प्रतिशत था। 17वीं शताब्दी में उसका औसतन लाभ 100 प्रतिशत था।

जैसा कि पहले भी बतलाया गया है कि कंपनी ने अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए समय-समय पर ब्रिटिश सरकार और उसके प्रभावी अधिकारियों को भारी रिश्वतें, कीमती तोहफ़े, ब्याज रहित कर्ज देने में कोई कसर न छोड़ी थी। 1693 की, एक संसदीय जांच के अनुसार केवल एक मद 'तोहफ़े' के अंतर्गत कंपनी का वार्षिक खर्च 90,000 पौंड था। प्रमुख व्यक्तियों में इयूक ऑफ लीइस को 5,000 पौंड और ब्रिटेन के सम्राट विलियम तृतीय को 10,000 पौंड रिश्वत दी गई थी।

ब्रिटिश सरकार और वहां के अनेक प्रमुख व्यक्तियों के प्रोत्साहन के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के मुगल सम्राटों और स्थानीय शासकों द्वारा भी संरक्षण मिला। हॉकिन्स, सर टॉमस रो ने जहांगीर के काल में अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कीं। बाद में फर्रुखिसयर ने भी कुछ सुविधाएं बढ़ाई। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व भारत में भी स्थानीय शासकों से सुविधाएं प्राप्त हुई।

संक्षेप में 1600-1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मूलत: एक व्यापारिक कंपनी रही। यह ब्रिटिश सरकार और वहां के प्रभावी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सब प्रकार के मार्ग अपनाते हुए और भारतीय शासकों से सहानुभूति और संरक्षण प्राप्त करके भारत में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने में सफल रही। व्यापार के विकास में इसकी सैनिक शक्ति का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य तक इसका बंगाल, मद्रास और बंबई में प्रशासकीय दृष्टि से भी स्थान बन गया।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई जीत कर बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली। कंपनी व्यापारिक संस्था के साथ-साथ राजनीतिक संस्था भी बन गई।

लॉर्ड क्लाइव ने अपनी बंगाल की दूसरी गवर्नरी में यहां पर द्वैध शासन की स्थापना की। यह व्यवस्था अगले सात वर्षों तक चलती रही। इस काल में भी कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को प्रमुखता दी। राजस्व वसूली भारतीय दीवान करते थे, परंतु इसका लाभ कंपनी को जाता था। अत: इसका अपयश भारतीयों को मिलता और लाभांश कंपनी के पास जाता था। कंपनी के कर्मचारी भी खूब धन कमा रहे थे। इस समय इस समूचे प्रदेश की आय 40 लाख पौंड आंकी गई। इसमें ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पौंड वार्षिक देना तय किया गया था। कंपनी ने अपने हिस्सेदारों के लाभांश को 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया। परंतु कंपनी को आशा के अनुरूप लाभ न हुआ।

1722 में वारेन हेस्टिग्ज ने भारत आते ही पहला महत्त्वपूर्ण कार्य द्वैध शासन का अंत करना किया। ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास किया। इसके द्वारा इंग्लैंड और भारत में कंपनी के शासकीय ढांचे में परिवर्तन किया गया। कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या 24 की गई, जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे और जिनमें से 25 प्रतिशत को प्रति वर्ष अवकाश प्राप्त करना होता था। इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार फोप्त करना होता था। इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार फेवल उन लोगों को दिया गया, जो चुनाव से कम—से—कम एक वर्ष पूर्व एक हजार पोंड के शेयर के स्वामी रहे हों। कंपनी के डायरेक्टरों के लिए अपने सभी सैनिक और राजस्व संबंधी पत्राचार भी ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया गया। भारत में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर कनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की मदद के

लिए चार सदस्यों की एक कौंसिल नियुक्त की गई, जिसके निर्णय बहुमत से होने थे। ऐक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व तीन अन्य न्यायाधीश होने थे। कोर्ट को यूरोपवासियों, कंपनी के कर्मचारियों और कलकत्ता के नागरिकों का न्याय करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और तोहफ़े लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए।

शीघ्र ही रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के दोष भी सामने आने लगे। गवर्नर जनरल की कौंसिल में बहुमत के निर्णय के आधार से गवर्नर जनरल की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। गवर्नर जनरल का अपनी कौंसिल पर नियंत्रण न रहा। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल एवं उसकी कौंसिल के अधिकार और कार्य-क्षेत्र स्पष्ट न थे। कंपनी पर संसद का नियंत्रण भी स्थापित न हो सका। जिन हिस्सेदारों का कंपनी के डायरेक्टरों के चुनने में योगदान न रहा, उनमें असंतोष बढ़ा, परंतु इस ऐक्ट की विशेषता यह थी कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी के साथ-साथ एक वैधानिक रूप दिया और उसे राजनीतिक अधिकार दिए।

उपरोक्त रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के दोषों को दूर करने के लिए 1784 में पिट का इंडिया ऐक्ट बना। कंपनी और भारत के सभी मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के व्यापार को छोड़कर सभी असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों की देखभाल के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। इसमें मंत्रिमंडल स्तर के दो सदस्य होते थे। महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए तीन डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति भी बनाई गई, जो भारत को सीधे आदेश भेज सकती थी। गवर्नर जनरल की कींसिल के सदस्य चार से तीन कर दिए गए। 1793 के ऐक्ट में कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल कींसिल के मत की अवहेलना भी कर सकता है।

परंतु वह ब्रिटिश संसद की सलाह के बिना युद्ध या संधि नहीं करेगा। इसी ऐक्ट में मद्रास और बंबई के गवर्नर पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए।

1784 का ऐक्ट शासकीय ढांचे की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में यह 1857 तक कंपनी के भारत में शासन का आधार बना रहा। इसमें गर्वनर जनरल की स्थिति मज़बूत हो गई। प्रशासकीय कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया और व्यापारिक मामलों में डायरेक्टरों का प्रभुत्व बढ़ा। वे भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्ति या पदच्युत कर सकते थे। कंपनी का भारत व चीनी व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। पिट के इंडिया ऐक्ट के अतिरिक्त भी 1857 तक कई चार्टर ऐक्ट पास हुए, जिन्होंने कंपनी के शासकीय ढांचे में परिवर्तन किए। इनके द्वारा ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण बढता गया और कंपनी की शक्ति क्षीण होती गई।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 1757-1857 तक कंपनी के शासकीय ढांचे में एकरूपता न रही। समय-समय पर इंग्लैंड और भारत की बदलती हुई परिस्थितियों से इसमें तीव्र परिवर्तन होते रहे। सर्वदा शासनकर्ता का मुख्यं मुद्दा व्यापार के हितों की सुरक्षा रहा, परंतु ब्रिटिश व्यापारियों और प्रभावी लोगों में परस्पर टकराव होते रहे, जिससे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के प्रयत्न हुए। कंपनी का शासन बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 1784 से स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इर्द-गिर्द घूमता रहा। धीरे-धीरे कंपनी के शासकीय ढांचे का प्रभाव कम होता गया और ब्रिटिश संसद का वर्चस्व बढता गया, परंतु निर्णय करने में या कानून बनाने में कहीं भी किसी भारतीय की कोई भूमिका न रही और न ही उसे कोई महत्त्व दिया गया। भारतीय हितों की पूर्णतः अवहेलना की गई और एक शताब्दी तक भारत में अपराध, अत्याचार और आर्थिक शोषण के साथ भारतीय असंतोष बढता गया। संक्षेप में, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासकीय ढांचा नित्य बदलता रहा, परंतु उसका लक्ष्य सामान्यत: एक-सा रहा।

भारत जैसे एक विशाल देश पर लगभग दो सौ वर्षों तक राज करने में ब्रिटिश प्रशासनिक संगठन के विभिन्न अंगों, जैसे—नागरिक सेवा, सेना, पुलिस, न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था की विशिष्ट भूमिका रही है। अत: इस संदर्भ में थोड़ा विस्तार से जानना आवश्यक है।

#### 🗇 नागरिक सेवा

कंपनी के प्रशासनिक संगठन में नागरिक सेवा को एक ऐतिहासिक आवश्यकता की उपज कहा जा सकता है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की भी भिमका रही। लॉर्ड मैकॉले का कथन है कि 'भारतीय प्रशासन को चलाने में यहां तक कि गवर्नर जनरल की भी भूमिका कम महत्त्वपूर्ण थी, जितनी नागरिक सेवाओं के स्वरूप और भावना की।' वास्तव में व्यावहारिक रूप से ये भारत के मालिक थे. जो न हटाए जा सकते थे, न उत्तरदायी थे और न अपने साथियों के अलावा किसी और के द्वारा बदले जा सकते थे। एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार का कथन है, 'भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स या ब्रिटिश क्राउन द्वारा इतना शासित न था, जितना गवर्नर जनरल, अनुबद्ध (Convenanted services) नागरिक सेवा के ऊंचे अधिकारियों की मदद और सलाह से।' भारतीयों की दृष्टि से यह ब्रिटिश नौकरशाही यंत्रवत और आत्माहीन थी। इन्होंने भारतीयों के आत्मसम्मान को तहस-नहस कर दिया था। उनमें किसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना की गुंजाइश नहीं रखी थी। भारतीय जनता के प्रति उनका दृष्टिकोण घुणात्मक था। कंपनी के लिए पहला चार्टर पास होने के बाद लगभग 150 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन ,के लिए कोई प्रशासक भारत नहीं भेजा, क्योंकि कंपनी का संबंध मुलत: व्यापार से था। फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकतर लिपिकों के लिए उच्च योग्यता की आवश्यकता न थी। कंपनी के कर्मचारी प्रवर और किनष्ठ व्यापारी, अभिकर्ता और लिपिकार में बंटे हुए थे। एच.एच. डाडवैल ने मद्रास प्रेसीडेंसी के रिकार्ड्स के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों का चित्रण किया है। जो 5 पौंड सालाना पर एक लिपिक के रूप में नियुक्त होता था, प्रायः पांच वर्षों बाद उसे निम्न सौदागर और कुछ वर्षों बाद उच्च सौदागर बना दिया जाता था। कंपनी की सेवा करने का मुख्य उद्देश्य अमीर बनना होता था।

शुरू-शुरू में कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारियों और कर्मचारियों की छंटनी मनमाने ढंग से करते थे। 1731 के एक नियम द्वारा तय हुआ कि जो भी व्यक्ति भारत में या अन्यत्र सेवा करना चाहे उसे डायरेक्टर्स के सम्मुख पेश होना होगा। कंपनी के विस्तार के साथ-साथ प्रश्रय प्रणाली को बढ़ावा मिला अर्थात कंपनी के डायरेक्टर्स अपने-अपने चहेतों, मित्रों, भाई-भतीजों को भारत भेजने लगे। कंपनी की सेवा कुछ परिवारों की बपौती बन गई। कभी-कभी इन नौकरियों की बोलियां भी लगतीं अथवा इन्हें बेचा भी जाता था। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कम था, अत: वे लूट करते, घूस और रिश्वत लेते और समय निकालकर अपना निजी व्यापार भी करते थे।

लॉर्ड क्लाइव ने नागरिक सेवाओं की ओर ध्यान दिया। उसने कंपनी के कर्मचारियों के किसी से भी निजी व्यापार करने और तोहफ़े लेने पर प्रतिबंध लगाया और सेवा के लिए उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा। तभी से अनुबद्ध सेवाओं (Convenanted services) शब्द का प्रचलन हुआ। परंतु वह कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को न रोक सका। वारेन हेस्टिंग्ज ने ऊंची नौकरियों के लिए अधिक वेतन दिया, पर भ्रष्टाचार फिर भी चलता रहा। ब्रिटिश संसद के एक सदस्य सर कॉर्नवेल लेविस ने कंपनी के शासन के बारे में कहा 'पृथ्वी पर कोई भी सभ्य

54 / आधुनिक भारत

सरकार नहीं बनी, जो 1765-1784 तक के कंपनी के शासन से अधिक भ्रष्ट, विश्वासघाती और लालची हो।' 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आते ही इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। वह भारतीयों से घुणा करता था और प्रत्येक को भ्रष्ट मानता था तथा किसी को भी ऊंचे पद देने को तैयार न था। उसने अनुबद्ध सेवाओं में भारतीयों को कोई स्थान न दिया, बल्कि उसने सरकारी नौकरियों का यूरोपीयकरण किया। उसने कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य किया और उनके निजी व्यापार, रिश्वत व तोहफ़े लेने पर प्रतिबंध लगा दिए। कर्मचारियों की पदोन्ति वरिष्ठता के आधार पर की. तांकि किसी प्रकार का पक्षपात न हो। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। उसने ज़िले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपए मासिक निश्चित किया। उसके अलावा उसे कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए जिले के लगान पर 1 प्रतिशत कमीशन भी दिया, परंतु उसने न तो नियुक्तियों के लिए चयन का और न ही प्रशिक्षण का ठीक-ठाक प्रबंध किया।

लॉर्ड कॉर्नवालिस की नागरिक सेवाओं के यूरोपीयकरण की नीति भारतीयों के लिए अभिशाप थी, क्योंकि वे ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। वे सेना में सबेदार या प्रशासनिक सेवा में मंसिफ. सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊपर नहीं जा सकते थे। वस्तत: कॉर्नवालिस की उपरोक्त नीति का कोई भी नैतिक औचित्य न था, जबकि अंग्रेज़ स्वयं भारत अथवा इंग्लैंड में भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इससे भारतीयों के प्रति अविश्वास बढा, नौकरियों के यूरोपीयकरण से खर्चे बढ़े। कार्य में निपुणता न बढी, क्योंकि वे भारतीय रीति-रिवाजों, भाषा से अनिभज्ञ न थे। इससे भारतीयों में असंतोष बढा।

लॉर्ड वेलेजली को इस बात का श्रेय है कि उसने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए किसी भी प्रकार की नौकरी में योग्यता एवं क्षमता बढाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। अत: उसने 24 नवंबर, 1800 में कलकता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।

लॉर्ड वेलेजली का विश्वास था कि जैसे राजनीतिक. न्यायिक, वित्तीय और व्यापारिक सेवाओं के लिए युरोप में कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसे ही भारत में भी कुछ स्थानों पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसका मत था कि नागरिक सेवा कर्मचारियों की शिक्षा का स्वरूप मिश्रित हो। इसका आधार इंग्लैंड में हो और इसका बाहरी ढांचा भारत में व्यवस्थित ढंग से पूरा हो। लॉर्ड वेलेजली द्वारा स्थापित कॉलेज में तीन वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। यहां भारतीय कानून, भाषाओं और इतिहास का ज्ञान भी दिया जाता था। परंतु कंपनी के डायरेक्टर्स भारत में ऐसी किसी योजना के समर्थक न थे। अत: यह कॉलेज कुछ ही वर्ष चला। यह 1854 तक भाषा का ज्ञान देने वाले विद्यालय के रूप में चलता रहा। कंपनी ने 1806 में लंदन में हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज के नाम से अपना प्रशिक्षण कॉलेज शुरू किया। इस कॉलेज में प्रवेश मनोनयन के द्वारा होता था। यहां पर दो वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी।

1813 के चार्टर के अनुसार भारत में कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी संस्था से संतोषजनक सर्टिफिकेट प्राप्त न किए हों, लिपिक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता था। 1833 के चार्टर में धारा 87 में पहली बार नागरिक सेवाओं के लिए योग्यता को आधार माना गया था। इसके लिए किसी प्रकार के धर्म, स्थान, वंश, रंग और भेद को स्वीकार नहीं किया गया। लॉर्ड मैकॉले ने इस धारा की बडी प्रशंसा की और इसे 'बुद्धिमत्तापूर्ण और शानदार धारा' बतलाया। इस नियम के लिए 1834 में लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में एक समिति की नियुक्ति की गई. जिसने प्रतियोगिता की व्यवस्था को अपनाया और प्रतियोगिता की आयु कम-से-कम 18 वर्ष निर्धारित की। इसको ब्रिटिश संसद ने अनुमति दी, परंतु कुछ काल बाद बोर्ड ऑफ कंटोल का अध्यक्ष लॉर्ड The second secon

एलनबरो बना, जिसने इस नई योजना को तर्कहीन बताया और प्रतियोगिता द्वारा चुनाव के प्रति संदेह व्यक्त किया। अब योजना खटाई में पड़ गई। एक संशोधित बिल द्वारा योजना स्थिगित कर दी गई। अतः किसी भी भारतीय को ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया गया। भारतीयों को 1833 की धारा 87 से बड़ी आशा थी। कुछ भारतीय इंग्लैंड भी गए, पर उन्हें निराश लौटना पड़ा। कंपनी के डायरेक्टर्स की प्रश्रय की नीति चलती रही।

एक आंकड़े के अनुसार 1842 में कुल 836 कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रकार की नागरिक सेवा में थे, जिसमें लगभग 785 भारत में नियुक्त थे, परंतु इनमें से एक भी भारतीय न था।

| 1842 में भारत में नागरिक सेवा में नियुक्त<br>कर्मचारियों का विवरण |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| बंगाल<br>60 जिले व दिल्ली रेजीडेंसी                               | 441: कर्मचारी |
| मद्रास<br>23 जिले व 6 रेजीडेंसियां                                | 205 कर्मचारी  |
| <b>बंबई</b><br>12 जिले व 16 रेजीडेंसिया                           | 139 कर्मचारी  |
| - कुल                                                             | 785 कर्मचारी  |

1853 में चार्ल्स वुड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बना। 1853 के चार्टर ऐक्ट में नागरिक सेवा के द्वारा खुली प्रतियोगिता के आधार पर भारतीयों के लिए भी द्वार खोल दिए गए। परंतु प्रतियोगिता की आयु 23 वर्ष कर दी गई और प्रतियोगिता का स्थान इंग्लैंड तय हुआ एवं भाषा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया।

कुल मिलाकर प्रशासिनक सेवाओं में भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया। वे कुछ समय तक, विशेषकर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे भारतीयों को मूर्ख बनाते रहे अथवा कोरे आश्वासन देते रहे। 1833 की धारा 87 कुछ भारतीयों को एक महान अधिकार-पत्र लगा, परंतु कथनी करनी में, दिखावट और वास्तविकता में, सिद्धांत और व्यवहार में महान अंतर बना रहा। 1857 तक किसी भी भारतीय को किसी भी ऊंची नागरिक सेवा में नियुक्त नहीं किया गया।

#### 🗖 सेना

ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक अंग था — सेना। सेना कंपनी के व्यापार की सुरक्षा, संवर्धन और विस्तार में सहायक थी। यह कंपनी के लिए भारतीय राज्यों को जीतने में निर्णायक थी। इसके साथ ही यह आंतरिक विद्रोहों को दबाने और विदेशी शक्तियों से भारत में ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा में सहायता करती थी।

कंपनी के व्यापारिक विस्तार और राजनीतिक प्रभुत्व के साथ सेना का भी विस्तार होता गया। शीघ्र ही सेना भी, नागरिक सेवा की भांति अति महत्त्वपूर्ण हो गई। 1750 के बाद के मद्रास रिकार्ड्स का विवरण देते हुए डाडवैल ने लिखा है कि कुल सैनिक अधिकारी 87 थे जो 1775 में बढ़कर 412 और 1800 में 652 हो गए थे। समय-समय पर सैनिक अधिकारियों की भर्ती नियमों में भी परिवर्तन किए गए। जो भी कैडिट भारत में कंपनी के लिए नियुक्त होता था, उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि वह किसी भारतीय की संतान नहीं है।

1800 में एक विशेष कैडिट कंपनी बनाई गई, जो इंग्लैंड के एवं कंपनी के उन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, बेटों, रिश्तेदारों का आश्रय-स्थल बन गई, जो इंग्लैंड से बाहर जाना चाहते थे।

वेतन की दृष्टि से 1784 में कर्नल को 456 पौंड, लैफ्टिनेंट कर्नल को 364.10 पौंड, मेजर को 272.12 पाँड वार्षिक दिए जाते थे। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते थे। उदाहरणतः ब्रिटिश सैनिकों को प्रथम बार भत्ता दिया गया, जब उन्हें कर्नाटक की लड़ाई में मुहम्मद अली की सहायता के लिए भेजा गया। व्यक्तिगत व्यापार भी अन्य आमदनी का एक प्रमुख साधन था। बंगाल में सैनिक अधिकारियों को मद्रास की तुलना में दोगुना भत्ता दिया जाता था। कलकत्ता में यह भत्ता पहले युद्ध काल में दिया जाता था। लॉर्ड क्लाइव ने इसे बंद कर दिया था। इस पर अनेक अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने बगावत भी कर दी थी जो 'एवेत विद्रोह' कहलाती है, जिसे दबा दिया गया।

सामान्यतः भारतीय सैनिक का जीवन दूभर और कष्टदायक था। अभी उसकी भर्ती एजेंट की मदद से होती थी। दलाल योग्य व्यक्ति के स्थान पर सस्ते सैनिक का ध्यान रखते थे। सैनिकों में पहले अंग्रेजों की भर्ती की जाती थी। इसके लिए कभी-कभी विदेशियों की भी मदद ली जाती थी। उदाहरणतः 1752 में मद्रास में तोपखाने की भर्ती के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट जर्मनों की मदद ली गई थी। इसी तरह 1756 में कुछ एजेंट इसी काम के लिए भेजे गए थे। अंग्रेज सैनिकों के वेतन भी उच्च होते थे और उन्हें अन्य भरते भी दिए जाते थे।

1824-1852 तक भारतीय सैनिकों की वेतन वृद्धि की माँग होती रही । 1824 में 47 वीं पैदल टुकड़ी ने उचित भत्ते न मिलने पर बर्मा युद्ध में जाने का विरोध किया था। 1838 में शोलापुर स्थित एक भारतीय टुकड़ी ने भत्ता न मिलने पर बगावत कर दी। 1844 में 34वीं नेटिव पैदल और 14वीं रेजीमेंट ने विद्रोह किया, 1849 में भी पंजाब पर अधिकार करने वाली सेना ने असंतोष व्यक्त किया। 1852 में 38वीं नेटिव पैदल सेना ने विद्रोह किया, परंतु इन सबका कोई प्रतिफल न निकला। इसके विपरीत भारतीय सैनिकों की अवस्था बड़ी खराब थी। भारतीय सिपाहियों को 1746 से नियुक्त किया जाने लगा था। ऊंचे पदों पर वे नियुक्त ही नहीं हो सकते थे। भारतीय अधिक-से-अधिक सूबेदार तक के पद पर पहुंच सकता था। 1857 से पूर्व केवल तीन भारतीय थे, जिनका वेतन 300 रुपए मासिक था। भारतीय सैनिक को कुल वेतन 9 रुपया मासिक मिलता था। इसके अलावा अन्य भत्ते भी नहीं मिलते थे।

यह बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि भारतीय सेनाएं थोडा-सा वेतन लेकर अंग्रेज सरकार की मदद करती थीं। विशेषकर 1757 से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध की सेनाएं अपने ही देशवासियों से मैसूर, महाराष्ट्र और पंजाब में लड़ी थीं। उनमें भारत के राजाओं, नवाबों की भांति अंग्रेजों के प्रति स्वामीभिक्त थी, परंतु देशभिक्त या राष्ट्रीयता की भावना न थी। अत: अंग्रेज़ों को भारत में भाड़े की विशाल सेना को कम-से-कम खर्च में रखना संभव हुआ। 1857 में कंपनी के 3,11,400 सैनिकों में से 2.65,900 भारतीय थे अर्थात अंग्रेजों की सेना काफी कम थी। लॉर्ड डलहोजी ने भारतीयों की संख्या को कम करने का सोचा। उसका कथन था कि 'अंग्रेज सेना हमारी शक्ति का आवश्यक अंग है।' सेना में तीन रेजीमेंटें बढाई गईं और पंजाब में एक अनियमित सेना का संगठन किया गया जो शेष भारतीय सेना से भिन्न थे। गोरखा रेजीमेंटों की संख्या बढाई गई। इन नई रेजीमेंटों की 1857 के संघर्ष में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

अत: अंग्रेजों के प्रशासकीय अंग के रूप में सेना ने उनके व्यापार के साथ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में पूरा सहयोग दिया। भारतीय सैनिकों में कम वेतन, कम भत्ते और अभद्र व्यवहार के कारण असंतोष बढ़ता गया, जिसका शीघ्र ही विस्फोट हुआ। 🛘 पुलिस

कंपनी के प्रशासनिक संगठन का एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा - पुलिस। कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था, जिसने भारत में अंग्रेजी ढंग की पुलिस व्यवस्था कायम की। इंग्लैंड में पुलिस व्यवस्था का विकास बाद में अर्थात रॉबर्ट पील के काल में हुआ। कॉर्नवालिस ने इलाकों से आंतरिक शांति और व्यवस्था का दायित्व जुमींदारों से वापस ले लिया। नई व्यवस्था का प्रारंभ 1792 से हुआ। इसके अंतर्गत समूचे इलाकों को 400 वर्गमील के क्षेत्र में बांटा गया और इसके अनुसार पुलिस स्टेशनों की स्थापना हुई। प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक दरोगा की नियुक्ति हुई। दरोगा के अधीन कुछ पुलिस कर्मचारी होते थे। दरोगा प्राय: भारतीय होता था। बांद में कई पुलिस स्टेशनों के दरोगा एक ज़िला पुलिस अधीक्षक के अधीन होते थे. जो अंग्रेज होता था। कई स्थानों पर जिला सहायक पुलिस अधीक्षक या डिप्टो पुलिस अधीक्षक होते थे। गांव की परानी व्यवस्था चलती रही जिनमें देखभाल चौकीदार करता था।

पुलिस का मुख्य कार्य चोर-डाकुओं से माल की सुरक्षा और उगों का विनाश करना था। मार्गों की सुरक्षा और आंतरिक शांति और व्यवस्था रखना भी उनका कार्य था। लॉर्ड विलियम बैंटिक ने उगों का अंत करने में पुलिस व्यवस्था का लाभ उठाया। मह उग धोखे से लूटते ही नहीं थे, बिल्क धन के लालच में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या भी करते थे। सामान्यत: यह राह चलते राहगीरों के गले में पीछे से रूमाल बांधकर उनकी हत्या कर देते और यात्री का सामान लूट लेते थे। ये लोग विशेषकर अवध से हैदराबाद तक, राजपूताना और बुंदेलखंड में फैले थे। इनकी भाषा भी सांकेतिक होती थी। इनकी संख्या कई बार सैकड़ों में होती थी। कर्नल सलीमन के प्रयासों से लगभग 1500 उग बंदी बनाए गए। अनेक को फांसी, देश-निकाला और आजीवन काराबास की सजा दे दी गई। सैकड़ों

डाकुओं को भी पकड़ा गया। पुलिस का उपयोग केवल कानून व्यवस्था के लिए ही नहीं, अपितु भारतीयों द्वारा भारतीयों के दमन के लिए भी किया गया। भारतीय पुलिस ने स्वामीभिक्त का परिचय देते हुए भारतीयों को पीटा, मारा और अधमरा किया। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में भी इनकी मुख्य भूमिका रही।

पुलिस भी विश्व के अन्य स्थानों की भांति अपने भ्रष्टाचार एवं रिश्वत लेने में किसी से पीछे न रही। इसे विश्व की सर्वाधिक भ्रष्ट पुलिस कहकर पुकारा गया। कंपनी के काल में, सीधे ब्रिटिश शासन के युग में भी उनका आचरण नहीं बदला। संभवत: इसका मुख्य कारण इनका कम वेतन होना और इनकी भर्ती में कोई शैक्षणिक स्तर का न होना रहा।

#### 🛘 त्याय व्यवस्था

अन्य अंगों की भांति ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यायिक संगठन की ओर ध्यान दिया। वारेन हेस्टिंग्ज पहला गवर्नर जनरल था, जिसने इस ओर ध्यान दिया। प्रारंभ में उसने तत्कालीन प्रचलित मुगल व्यवस्था में सुधार किए। अभी तक जमींदार दीवानी और फ़ौजदारी व्यवस्था में निर्णायक थे। काजी प्राय: धनलोलुप थे। छोटे-छोटे अपराधों पर भारी दंड दिए जाते थे। प्रारंभ में उसने मुगल न्याय प्रणाली के आधार पर 1772 में प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी और एक फ़ौजदारी अदालत स्थापित की। दीवानी मुकद्दमे कलक्टरों के अधीन होते थे. जबकि जिले की फ़ौजदारी अदालत किसी भारतीय के अधीन होती थी, जिसकी मदद मुफ्ती और काज़ी करते थे। दीवानी अदालत की अपील सदर दीवानी अदालत और फ़ौजदारी की अपील सदर निजामत अदालत में हो सकती थी। दीवानी में एक न्यायाधीश, सर्वोच्च परिषद का प्रधान और दो अन्य कर्मचारी होते थे और निजामत में उप नाजिम होता था, जिसकी मदद के लिए एक मुख्य काजी, एक मुख्य मुफ्ती और तीन मौलवी होते थे। The second secon

1773 में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Judicature) की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश होते थे। इनकी नियुक्तियां सम्राट द्वारा होती थीं। मुख्य न्यायाधीश को 8000 और शेष को 6000 रुपए वार्षिक वेतन मिलता था। इसके क्षेत्राधिकार में रहने वाले अंग्रेज और सभी कंपनी के कर्मचारियों के मुकद्दमे आते थे, इसमें अंग्रेज जूरी की व्यवस्था भी थी। इसकी अपील सपरिषद् सम्राट (King-in-Council) में की जा सकती थी। इसमें अंग्रेज कानून लागू होते थे, जबिक सदर दीवानी और सदर निजामत अपने कार्यों को पूर्व की भांति करते थे। कभी-कभी दोनों के कार्यक्षेत्र में झगडा भी होता था। वारेन हेस्टिंग्ज 1780 में चाहता था कि दोनों न्यायालयों का अध्यक्ष एलीजाह इम्मे (Elijah Impey) को बनाया जाए, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह स्वीकार न किया। अदालत के अभिलेखों को सचारु रूप से रखना अनिवार्य कर दिया गया और इस्लामी कानून की जानकारी के लिए कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उपरोक्त न्यायिक संगठन के दोषों को दूर कर उसको यूरोप में प्रचालित न्याय संगठन की तरह बनाना चाहा। उसके न्यायिक सुधार कॉर्नवालिस संहिता (Cornwallis' code) के नाम से जाने जाते हैं। उसने दीवानी मुकद्दमों में कलक्टर की दोहरी भूमिका को समाप्त कर दिया। कलक्टर ज़िले में करों की उगाही करता था और भुगतान न होने पर दंड भी देता था। अब उसको केवल राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया, शेष कार्यों के लिए ज़िला न्यायाधीश का पद प्रारंभ हुआ।

दीवानी मुकद्दमों की सुनवाई के लिए न्यायालयों को एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध संगठन बनाया गया। भारत में यह पांच श्रेणी में था। सबसे निम्न अदालत मुंसिफ़ की अदालत होती थी, जो 50 रुपए तक के मुकद्दमे सुनती थी। इसका प्रमुख न्यायाधीश एक भारतीय होता था। दूसरे, निचली अदालत से ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत होती थी, जो 200 रुपए तक के मुकद्दमें सुन सकता था। इसका न्यायाधीश एक अंग्रेज होता था। तीसरे, इन दोनों प्रकार कें न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें नगरों या ज़िला अदालतों में की जा सकती थीं। इनकी सुनवाई ज़िला न्यायाधीश करता था, जो अंग्रेज़ होता था। चौथे, जिला अदालतों के ऊपर प्रांतीय अदालतें थीं, जहां ज़िला न्यायालयों की अपील हो सकती थी। ये न्यायालय कलकत्ता. मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में थे। ये न्यायालय दोनों प्रकार के कार्य करते थे। जहां वे एक ओर 1000 रुपयों तक के मुकद्दमे सुन सकते थे, वहीं जिला न्यायालयों के मुकद्दमे की सुनवाई भी करते थे। इनका न्यायाधीश भी कोई अंग्रेज या यूरोपीय होता था। पांचवें, इसके ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत होती थी, जिसके प्रमुख गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल के सदस्य होते थे। ये न्यायालय 1000 रुपए से ऊपर के मुकद्दमों की सुनवाई करते थे। इसके अलावा 50,000 रुपए से ऊपर के मुकदुदमे सपरिषद् सम्राट् (King-in-Council) के पास भेजे जाते थे। विभिन्न क्षेत्रों के यूरोपीय लोगों को इन नियमों को मानना होता था।

फ़ौजदारी न्याय संगठन में भी परिवर्तन किए गए। फ़ौजी न्यायालयों की चार श्रेणियां बनाई गईं। पहली श्रेणी में जिला न्यायालय होते थे। ये जिले के अंदर कानून एवं व्यवस्था को भंग करने वालों को बंदी बना सकते थे। कुछ मामलों का फैसला भी कर सकते थे। इनके न्यायाधीश अंग्रेज होते थे। दूसरी श्रेणी में सर्किट न्यायालय होते थे, जिसका एक निश्चित क्षेत्र या इलाका होता था। ये इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के मुकद्दमों की सुनवाई करते थे। तीसरी श्रेणी में प्रांतीय फ़ौजदारी न्यायालय थे। ये फ़ौजदारी के साथ दीवानी मुकद्दमों का भी फैसला करते थे। चौथी श्रेणी में सदर निजामत न्यायालय थे, जो फ़ौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय थे। इनमें गवर्नर जनरल को किसी को भी माफ़ किए जाने तथा दंड कम करने का भी प्रावधान था।

उपरोक्त न्यायिक संगठन स्पष्ट और व्यवस्थित था। परंतु भारतीयों को यह ज्यादा नहीं रुचा। इसका प्रमुख कारण न्याय की लंबी प्रक्रिया, महंगी और अधिक समय लगाने वाली व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में भारतीयों को केवल दीवानी मुकद्दमों में सबसे निचली अदालतों में प्रमुखता थी, शेष में उनका स्थान गौण रह गया था। साथ ही यह व्यवस्था भारत की परंपरागत व्यवस्था के अनुकूल न थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब पंचायतों का महत्त्व कम हो गया था और जमींदार, काजी, क्रौजदार, नाजिम के स्थान पर यूरोपीय न्यायाधीश आ गए थे। नए प्रकार के कानूनों से भारतीय परिचित न थे। इससे झूठी गवाहियों को प्रोत्साहन मिला और मुकद्दमेबाजी बहुत बढ़ गई।

लॉर्ड विलियम बैंटिक ने न्यायिक संगठन में सुधार करने हेतु न्यायालयों की श्रेणियां कम कीं और अनावश्यक न्यायालयों को समाप्त कर दिया। 1831 में उसने प्रांतीय अपील संबंधी और सिर्कट न्यायालय बंद कर दिए और इनका कार्यभार मिजस्ट्रेटों और कलक्टरों को दे दिया, जो राजस्व एवं सिर्कट कमिश्नरों के अधीन होते थे। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर-पश्चिम प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश) के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत खोली गई। उसने भारतीयों को डिप्टी मिजस्ट्रेट, सबॉर्डिनेट जज और मुख्य सदर नियुक्त किया।

न्याय के क्षेत्र में कंपनी ने कानूनों को संहिताबद्ध (Codified) किया। अभी तक कानून मुख्यतः पहले की परंपराओं, रीति-रिवाओं तथा सरकारी आदेशों और फ़रमानों पर आधारित थे। उनमें एकरूपता व क्रमबद्धता न थी। अंग्रेओं ने परंपरागत कानूनों को अपनाते हुए नई कानून प्रणाली अपनाई।

1833 के चार्टर ऐक्ट ने कानून बनाने का अधिकार कौंसिल सिंहत गवर्नर जनरल को दे दिया। 1834 में कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय कानून व्यवस्था में बड़ी विविधता और पेचीदगी का अनुभव किया। इसके लिए कानूनों को संहिताबद्ध करने और अन्य सुधार करने के लिए अंग्रेज़ों द्बारा पहला विधि आयोग (First Law commission) गठित किया गया। इसके आधार पर भारत की दंड संहिता (Indian Penal code) बनाई गई, जो बाद में 1860 में लागू हुई। संपूर्ण देश के लिए एक-से कानून लागू किए गए। नि:संदेह यह न्याय के क्षेत्र में कंपनी की एक महत्त्वपूर्ण देन है।

विधि का शासन (The Rule of Law): विधि के शासन से तात्पर्य कानून की सर्वोच्चता से है। इसका तात्पर्य प्रशासन को शासक या शासक वर्ग की इच्छानुसार न चलाकर कानून के अनुसार चलाने से है। ब्रिटेन में भी अनेक परंपरागत कानूनों, शासक के मनमाने आदेशों, रीति-रिवाजों के अनुभवों के विपरीत कानून के शासन को प्रमुखता मिली थी। भारत में इसका प्रयोग प्राचीनकाल मे बहुतायत से होता रहा और कानून के एक-एक मुद्दे पर गंभीर चिंतन और मनन हुआ, परंतु कालांतर में कानून की व्यवस्था शिथिल होती गई। कानून में व्यक्तिगत इच्छा, शासक की मनमानी, स्वार्थ-भावना और धन के लालच को प्रश्रय मिलने लगा था। कंपनी के शासन से पूर्व भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कानून की प्रणाली और उसके स्वरूप में एकरूपता नहीं थी। हिंदू और मुसलमानों के लिए कानून भी अलग-अलग थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को कानूनों की इस विचित्रता से बड़ी परेशानी होती थी। व्यापारिक कंपनियां इन विधि कानूनों की संरचना को मानने को तैयार न थीं। अतः इन्होंने संपूर्ण भारत में एक-सा कानून लागू करने की कोशिश की। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में भी प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा एक-से कानून लागू न हो सके, लेकिन मोटे तौर पर 1757-1857 के दौरान विधि का शासन लागू करने का प्रयत्न किया गया। प्रचलित व्यवस्था को समाप्त किया गया।

जैसे-जैसे कंपनी के राज्य का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे वहां विधि के शासन को मान्यता दी गई। विधि के शासन से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बोध हुआ और अन्याय से लड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसके द्वारा किसी भी अधिकारी को अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान होता था और इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चला सकता था। इससे व्यक्ति को कानून की सीमाओं और बाधाओं का बोध हुआ।

परंतु यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानूनी राज्य स्थापित कर दिया, क्योंकि कंपनी द्वारा स्थापित विधि के शासन में भी स्वार्थ-भावना, धन को लोलुपता और रंगभेद नीति चलती रही। मुकद्दमेवाजी और परस्पर वैमनस्य को बढ़ावा मिला। पंचायतों की महत्ता उत्तरोत्तर कम होती गई, न्यायालयों और पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ा। परंतु सिद्धांत रूप पें ही सही, यह एक महत्त्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम था। यह उल्लेखनीय है कि कुछ भारतीय राज्यों में अब भी प्रचलित रीति-रिवाजों और प्राचीन शास्त्रों अथवा शरियत के अनुसार न्याय व्यवस्था है।

कानून के सम्मुख समानता (Equality Before Law): विधि के शासन की भांति कानून के सम्मुख समानता का सिद्धांत भी एक प्रभावी कदम था। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, रंग, वर्ण या पद के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना कानून की दृष्टि से समान माना गया। यह नियम मानवीय समानता के अनुकूल था और सर्वत्र अपेक्षित था।

भारत में इस दृष्टि से अभी तक समानता न थी। हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृहों के संदर्भ में समानता न थी। जाति के आधार पर भेदभाव का विकास हो गया था। ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, ब्राह्मण-गैरब्राह्मण के प्रति न्यायालय में भी समानता न थी। एक ही अपराध के लिए विभिन्न जातियों के

लिए दंडिवधान भी अलग-अलग थे। इनमें सबल, समर्थ, समृद्धिशाली की जीत हो जाती थी। जमींदारों, सामतों, कृषकों में न्याय में समानता न थी। इसी भांति हिंदुओं और मुसलमानों में भी न्याय एक समान न था। स्त्री-पुरुषों के लिए भी एक-से दंड न थे।

उपरोक्त संदर्भ में कानून के सम्मुख समानता का सिद्धांत कंपनी शासन की एक उपलब्धि थी, परंत इसमें कई दोष थे। प्रथम, यह महत्त्वपूर्ण सिद्धांत भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों अथवा यूरोपियों पर लाग न होता था। उनके लिए अपने न्यायालय थे। अंग्रेजों के फ़ौजदारी मुकद्दमे भी यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा सने जाते थे. युरोपीय और भारतीयों के बीच परस्पर मुकद्दमे में प्राय: यूरोपियों के साथ पक्षपात किया जाता था। दूसरे, यह सिद्धांत व्यवहार में इतना उपयोगी साबित न हुआ। इसमें न्याय बडा महंगा व दुरूह था और लंबी अवधि में मिलता था जो सामान्यतः भारत के किसी कृषक या ग्रामीण व्यक्ति के लिए कठिन होता । इसमें अनपढ और गरीब व्यक्तियों को व्यावसायिक वकीलों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे भारी धनराशि व्यय करने पर न्याय मिल पाता था। अनुभवों के आधार पर प्राय: श्वेत-अश्वेत का ध्यान रखा जाता था। अंग्रेज न्यायाधीश प्राय: अरुवेत अर्थात भारतीयों की उपेक्षा करते थे।

इन सब तथ्यों के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था में अनेक दोष होते हुए भी न्याय के क्षेत्र में संगठन, विधि का कानून और कानून के सम्मुख समानता अंग्रेजों की महत्त्वपूर्ण देन है।

#### 🛘 राजस्व व्यवस्था

प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया। राज्य विस्तार और प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए कंपनी की धन की आवश्यकता भी बढ़ी। भूमिकर अथवा राजस्व आय का मुख्य स्रोत थे। इसके अलावा कुछ अन्य कर, जैसे - सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, अफ़ीम कर और नमक कर से भी आय होती थी। प्रारंभ में लॉर्ड क्लाइव ने राजस्व प्राप्त करने के लिए दुवैध शासन की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्ज़ के काल में 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' की स्थापना हुई। प्रारंभ में भूमि की वार्षिक नीलामी और बाद में पंचवर्षीय नीलामी की व्यवस्था की गई। राजस्व वसूली के लिए कलक्टर का पद प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में भूमि के प्रबंध तथा अधिक राजस्व कर वसूली के लिए जमींदारी-प्रथा की व्यवस्था की गई। 'महलवाडी और रैयतवाडी प्रथा' भी अधिक भूमिकर प्रणाली को ध्यान में रखकर बनाई गई। इन सभी व्यवस्थाओं से भूमिकर से निरंतर राजस्व की मात्रा बढ़ती गई। 1858-59 में भूमिकर से सरकार की कुल आय का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त होता था। भूमिकर एकत्रित करने के तरीके प्राय: कठोर होते थे। समय-समय पर भूमिकर न देने पर किसानों को तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थीं। न्याय प्रणाली भी भ्रष्ट थी। अत: किसानों को किसी भी स्तर पर न्याय मिलने की आशा न थी।

भूमिकर के अलावा नमककर, अफ़ीमकर, सीमाकर, आबकारीकर और आय के अन्य म्रोत थे। उदाहरणत: कंपनी को नमक से वार्षिक आय 1793 में 8,00,000 रुपए थ्री, जो 1844 में बढ़कर 13,00,000 रुपए हो गई थी। यह कंपनी के कुल राजस्व का 7 प्रतिशत था। इसी प्रकार कंपनी को अफ़ीम से, जिस पर कंपनी का एकाधिकार था, राजस्व का 17 प्रतिशत प्राप्त होता था।

## शिक्षा और भाषा नीति

यद्यपि 1757 में अंग्रेजों का बंगाल पर कब्ज़ा हो गया था, तथापि शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ में ही रहा। भारत में अरबी, फ़ारसी और संस्कृत में प्राच्य ग्रंथों का अध्ययन चलता रहा। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें विशेष रुचि न ली। 1781 में

वारेन हेस्टिंग्ज ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया, जहां अरबी और फ़ारसी के साथ मुस्लिम कानूनों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजीडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज भी खोला गया, जहां हिंदू कानून व दर्शन का अध्ययन होता था। ईसाई धर्म प्रचारक प्राच्य शिक्षा के प्रसार का विरोध करते रहे, परंतु यह मानना पड़ेगा कि 19वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों तक देशज स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का विकास होता रहा।

सरकारी दस्तावेज व मिशनरियों के रिकार्ड्स के आधार पर पता चलता था कि बंगाल में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के समय तक प्राच्य शिक्षा का बड़ा विस्तार था। बंगाल में अस्सी हजार देशज विद्यालय थे अर्थात प्रत्येक चार सौ की आबादी पर एक विद्यालय था। मद्रास, बंबई, बंगाल, पंजाब के विभिन्न शिक्षा सर्वेक्षण भी इन तथ्यों को स्वीकारते हैं। मद्रास प्रेसीडेंसी के बारे में टामस मुनरो (1812-13) बंबई प्रेसीडेंसी के बारे में प्रेडरगास्ट (1830), बंगाल के बारे में एडम (1835) और पंजाब के बारे में लाईटनर (1880) और सभी विद्वान मानते हैं कि भारत के प्रत्येक गांव में कम-से-कम एक स्कूल था। बाद में महात्मा गांधी का 1931 में गोलमेज कांफ्रेंस, लंदन में प्रस्तुत किया गया यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि 'ब्रिटिश प्रशासक जब भारत आए तो उन्होंने स्थिति यथावत रखने के बजाए सब चीजों की जडें कुरेदना शुरू किया। मिट्टी कुरेद-कुरेद कर जड़ों की छानबीन की और फिर उन्होंने उसे वैसे ही खुला छोड़ दिया। इससे देशज परंपराओं का सुंदर वट वृक्ष नष्ट हो गया।'

अत: शिक्षा के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी नीति अपनाई। प्रचलित प्राच्य शिक्षा को नष्ट किया और उसके स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेज़ी भाषा को महत्त्व दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1813 के चार्टर ऐक्ट में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए एक लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रावधान रखा। वास्तव में यह धन कुछ भी न था, लेकिन इसका महत्त्व इस बात में अवश्य है कि कंपनी ने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व को समझा। यद्यपि 1813 के ऐक्ट के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में शिक्षा पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन अगले बीस सालों तक यह वाद-विवाद का विषय ही बना रहा। धन की कोई राशि व्यय न हुई, फरवरी 1824 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पत्र-व्यवहार में इसका विस्तृत वर्णन है।

तत्कालीन ब्रिटिश विद्वान शिक्षा के प्रसार के बारे में दो भागों में बंट गए थे। एक वे थे जो प्राच्यवादी कहलाए जो भारतीय भाषाओं व विकास के आधार पर सुधार और प्रगति चाहते थे। दूसरे, आंग्लवादी कहलाए. जो अंग्रेज़ी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के आधार पर उन्नति का मार्ग देखते थे। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने भारतीय शिक्षा में अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम पर बल दिया। 1835 के प्रारंभ में शिक्षा की सामान्य समिति के कुल दस सदस्य स्पष्ट रूप से दो भागों में बंटे हुए थे। पांच सदस्य अध्यक्ष सहित, अंग्रेज़ी भाषा और पांच प्राच्य भाषाओं के पक्ष में थे। 2 फ़रवरी, 1835 में मैकॉले ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणी की घोषणा की। उसने अपने विशेष अधिकारों (वीटो) का प्रयोग अंग्रेज़ी भाषा के पक्ष में किया। लॉर्ड विलियम बैंटिक का चारों ओर से तीव्र विरोध होने पर भी 7 मार्च, 1835 को प्रस्ताव पारित करते हुए उसने लिखा, 'ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है कि भारतीयों. में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की प्रगति होनी चाहिए और शिक्षा के लिए नियत संपूर्ण धनराशि केवल अंग्रेज़ी शिक्षा पर व्यय होगी।'

मैकॉले की शिक्षा पद्धति एक सोची-समझी योजना थी, जिसका उद्देश्य भारत के उच्च वर्ग को अंग्रेज़ी माध्यम द्वारा शिक्षित करना था। साथ ही इसके द्वारा भारत में प्रचलित शिक्षा संस्थाओं का मार्ग अवरुद्ध करना और आगामी भारतीय पीढ़ी की सोच और चिंतन को बदलना था। उसने संस्कृत व्याकरण को बेहूदा कहकर उसकी तीव्र भर्त्सना की। शिक्षा टिप्पणी का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मज़बूत करना और भारतीयों में आत्म-विस्मृति पैदा करना था। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि, 'हमें व्यक्तियों का ऐसा वर्ग बनाना चाहिए, जो रक्त और रंग से भारतीय हों, परंतु स्वभाव, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज़ हों।'

1854 में सर चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा विषयक एक विज्ञप्ति (Education Dispatch) के द्वारा एक वृहद योजना बनाई गई, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धित, कंपनी के पांच प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही गई। इसके साथ ही तकनीकी विद्यालयों की स्थापना, अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों की रचना और महिला शिक्षा पर भी वल दिया गया। इस डिस्पैच की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप भारत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना थी और 1857 में इन तीनों विश्वविद्यालयं की स्थापना हुई।

नई शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजी भाषा के आधार पर थी, उसके दूरगामी परिणाम हुए। 1855 में प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। आगामी वर्षों में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यीकरण हुआ, जिसने भारतीय सोच और चिंतन को अत्यधिक प्रभावित किया। अब शिक्षा जनसाधारण की बजाए कुछ विशिष्ट लोगों तक सिमट कर रह गई। शिक्षा का The state of the s

स्वरूप, पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली बदल गई। अंग्रेज़ी भाषा से किताबी ज्ञान एवं रटने की पद्धित को प्रोत्साहन मिला। 1921 में महात्मा गांधी ने इसकी विवेचना करते हुए, 'यंग इंडिया' में लिखा —

'विदेशी माध्यम ने मस्तिष्क को थका दिया है, हमारे बालकों के मन में अनावश्यक तनाव बढ़ा दिया है। उन्हें रट्टू और नकलची बना दिया है। उन्हें मौलिक कार्य और विचार के अयोग्य बना दिया है और शिक्षा को अपने परिवार अथवा सामान्य जनता तक पहुंचाने में उन्हें पंगु बना दिया है।'

अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से प्राच्य साहित्य का पठन-पाठन बंद हुआ। मौलिक चिंतन कम हुआ। भारतीय संस्कारों, परंपराओं और संस्कृति की भाषा को दुत्कारा जाने लगा। इसके द्वारा एक ऐसा अंग्रेजी पढ़ा-लिखा वर्ग भी खड़ा हुआ, जो अपने देशवासियों के प्रति उदासीन था और विदेशी सत्ता का पोषक बन गया। लेकिन कालांतर में इसी अंग्रेजी पढ़े-लिखे वर्ग के कुछ नेताओं ने देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अत: पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हुईं।

अंग्रेजों के सामाजिक कानून और नीतियां प्रारंभ में अंग्रेजों की रुचि केवल व्यापारिक लाभ, आर्थिक शोषण और लूट तक सीमित थी। इसलिए उन्होंने किसी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक सुधारों और कानून बनाने में कोई उत्साह नहीं दिखलाया। इसके विपरीत उन्हें यह भय और आशंका बनी रही कि किसी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाज, नियम अथवा संस्था में दखल देने से उनकी व्यापारिक हानि न हो। उन्होंने बड़ी सावधानी से उदासीनता की नीति अपनाई। इसके साथ ही भारतीयों में हीनता की भावना पैदा करने के लिए भारतीयों के प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं की आलोचना अवश्य की। प्रारंभ में कंपनी

के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बारे में सावधानी बरतने को कहा।

19वीं शताब्दी के मध्य में हुए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने भारत की सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। ईसाई मिशनिरयों के कुप्रचार ने भी पढ़े-लिखे भारतीयों को उद्वेलित किया। पाश्चात्य शिक्षा और दर्शन, विभिन्न समाचार-पग्नें, पित्रकाओं ने भी भारतीय समाज को प्रभावित किया। कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी इसमें रुचि ली। सामाजिक नियमों के भी मुख्यत: दो क्षेत्र रहे – महिला संबंधी कानून और जाति-प्रथा विरोधी कानून।

## 🗖 महिला संबंधी सामाजिक कानून

जहां तक महिलाओं की अवस्था का प्रश्न है। निश्चय ही वह बहुत दयनीय थी। प्राचीन काल में महिलाओं की दशा सामान्यतः बहुत उन्नत थी। कालांतर में विशेषकर मध्य युग में उनकी दुरावस्था हो गई थी। विश्व के अन्य भागों में भी महिलाओं की अवस्था अंधोगतिपूर्ण थी। उदाहरणत: छठी शताब्दी (सन 585) में ईसाई पादरियों की एक सभा में विचार का मुख्य विषय था कि महिलाएं मानव हैं या नहीं। अरस्तु, प्लेटो, मिल्टन और रूसो जैसे विद्वानों ने भी महिलाओं को पुरुषों के समान स्वीकार न किया था। भारत में भी उनकी पूर्ण स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी। सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-वध, कन्या-विक्रय, बहुविवाह और अनेक क्रुप्रथाओं ने उसका जीवन दूभर कर दिया था। विधवा-विवाह प्राय: समाप्त हो गए थे। महिलाओं का क्षेत्र घर की चहारदीवारी बन गया था। शिक्षा के द्वार भी उनके लिए बंद हो गए थे। आर्थिक दृष्टि से भी उसकी अवस्था बहुत खराब थी। हिंदू महिला संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती थी। पुरुष और महिला में सामाजिक और आर्थिक समानता न थी। सामान्यत: वह पुरुष पर पूरी तरह निर्भर थी।

19वीं और 20वीं शताब्दी में मानवतावादियों, समाज सुधारकों और कुछ ब्रिटिश शासकों के प्रयत्नों से महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। इस संदर्भ में पहला प्रभावी प्रयास सती-प्रथा संबंधी कानून था। इससे पूर्व भी इसको बंद करने के अनेक प्रयास हुए थे। अंग्रेज़ों के काल में भी यह प्रथा खूब प्रचलित थी। यद्यपि इस बारे में पूरे आंकडे उपलब्ध नहीं हैं, परंतु यह कलकत्ता, ढाका, मर्शिदाबाद, पटना, बनारस और बरेली में खूब प्रचलित थी। नवंबर 1829 में स्वयं सलीमेन ने इसे देखा था। राजा राममोहन राय ने भी इसे रोकने के लिए पुरे प्रयास किए थे। 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट ने विधवाओं को जलाना गैर-कानूनी घोषित कर दिया था। इसके लिए महत्त्वपूर्ण कानून लॉर्ड विलियम बैंटिक द्वारा 1829 में पास किया गया था। कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसका विरोध भी किया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। परंतु कानून प्रभावशाली साबित हुआ।

कन्या-वध की बर्बर और अमानुषिक प्रथा भी प्रचलित थी। यह प्रथा अधिकतर राजपूताना, उत्तर-पश्चिम प्रांत और पंजाब में प्रचलित थी। ब्रिटिश प्रशासकों कर्नल टॉड और जोन्सन ड्यूकन ने इस कुप्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। इसका कारण वंशीय अहंकार, योग्य वर न मिलने का भय और किसी के आगे सिर न झुकाने का अहं था। अतः बच्ची को जन्म लेते ही अफ़ीम देकर, गला घोंट कर अथवा भूखा रखकर मार दिया जाता था। प्रारंभ में इसके लिए 1795, 1802 और 1804 में कानून बनाए गए। आखिर में 1870 में प्रभावकारी कानून बनाया गया, परंतु यह प्रथा समाप्त न हुई। बाद में धीरे-धीरे जनमत तैयार होने और शिक्षा के प्रभाव से यह प्रथा समाप्त हुई।

इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में विधवा-विवाह को मान्यता थी, परंतु बाद में यह प्रथा भी बंद हो गई। 19वीं शताब्दी में विधवाओं की संख्या लाखों में थी। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं और समाज सुधारकों ने प्रयत्न किए। राजा राममोहन राय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन समाज सुधारकों में प्रमुख हैं। कई पुस्तकें व पैंफलेट छापे गए, हस्ताक्षरयुक्त पेटीशनें भी की गईं। जुलाई 1856 में निर्मित गवर्नर जनरल कौंसिल के सदस्य जे.पी. ग्रांट ने एक बिल प्रस्तुत किया, जो 13 जुलाई, 1856 को पास हुआ। इसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कहा गया। इस कानून के अंतर्गत 7 दिसंबर, 1856 को कलकत्ता में श्रीचंद्र विद्यारत्न और कालीमती देवी का विवाह हुआ। श्रीचंद विद्यारत्न एक संस्कृत कॉलेज के अध्यापक थे। इस नियम के बनने को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन का उत्कृष्ट कार्य बताया। इसी को आंध्र के वीरशैलिंगम, पश्चिम भारत में महादेव गोविंद रानाडे, डी.के. कर्वे, आर.जी. भंडारकर और बी.एम. मालाबारी ने बढ़ाया।

19वीं शताब्दी तक यह कानून ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ और एक मृत पत्र-सा (Dead Letter) बना रहा, परंतु 20वीं शताब्दी में जागृति आने से यह प्रभावी बना।

महिलाओं की दुरावस्था में बाल-विवाह की प्रथा भी एक अभिशाप की भांति थी। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से नवंबर 1870 में 'इंडियन रिफ़ार्म एसोसिएशन' की स्थापना हुई। 1872 में ब्रह्म विवाह नियम बना। बाल-विवाह के संदर्भ में एक पत्रिका 'महापाप बाल विवाह' भी मालाबारी के प्रयत्नों से प्रारंथ हुई। 1846 में विवाह की आयु कम-से-कम 10 वर्ष थी। 19 मार्च, 1891 के सम्मति आयु अधिनियम के दसनें नियम के द्वारा बालिका की विवाह की आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। 1930 में शारदा अधिनियम द्वारा ये आयु 14 वर्ष कर दी गई। इसी भांति आजादी के बाद 1949 और 1978 में यह क्रमशः 15 व 18 वर्ष कर दी गई। इन कानूनों को भी आंशिक और धीमी गति से सफलता मिली। पाश्चात्य प्रभाव, संयुक्त परिवार का विघटन और शिक्षा के

प्रचार से यह कुप्रथा समाप्त हुई, परंतु भारत के कुछ प्रदेशों में, विशेषकर राजस्थान में आज भी यह प्रथा प्रचलित है। अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा के अवसर पर आज भी हजारों की संख्या में बाल-विवाह होते हैं। अभी तक भारतीय जनमानस में आवश्यक चेतना और जागृति उत्पन्न नहीं हुई।

महिलाओं में पर्दे की कुप्रथा के खिलाफ भी आवाज उठी। इस दृष्टि से कृषक महिलाओं की दशा अपेक्षाकृत ठीक थी। दक्षिण भारत में भी महिलाएं उत्तर भारत की तुलना में स्वतंत्र थीं। इसके लिए कोई कानून तो नहीं बना, पर राष्ट्रीय आंदोलन में उनके सिक्रय योगदान से यह प्रथा भी धीरे-धीरे समाप्त हो गई। कुछ महिलाएं असहयोग आंदोलन में पर्दे से बाहर आई। सिवनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने स्थान-स्थान पर नमक बनाकर, शराब के ठेकों पर धरना देकर और विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अखिल भारतीय महिला संघ ने पर्दा-प्रथा का घोर विरोध किया।

हिंदुओं के उच्चवर्ग में विशेषकर बंगाल के कुलीनों में बहुविवाह की कुप्रथा प्रचलित थी। मुसलमानों में भी बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। कहीं कहीं बहुपति प्रथा भी प्रचलित रही। इसके लिए भी कोई कानून नहीं बना, परंतु जनमत और शिक्षा के प्रसार से हिंदुओं में यह कुप्रथा समाप्त हो गई। बहुपति प्रथा आज भी कुछ पहाड़ी प्रदेशों में प्रचलित है।

आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के कुछ प्रयत्न हुए। राजा राममोहन राय ने इसके लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने 1822 व 1830 में इसके बारे में पेंफलेट भी प्रकाशित किए। हिंदू महिलाओं की तुलना में कुछ मात्रा में मुस्लिम महिला संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती थी। इस संदर्भ में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही 1956, में हिंदू उत्तराधिकार नियम के द्वारा लड़के-लड़की को समान अधिकार दिया गया। इसी भांति हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में तलाक की भी अनुमति दी गई।

संविधान में नौकरी में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए।

मताधिकार के लिए इंग्लैंड की अपेक्षा भारतीय महिलाओं को कम संघर्ष करने पड़े। 1917 में प्रांतीय कौंसिल, नगरपालिका और स्थानीय शासन में महिलाओं के मताधिकार की बात आई। सरोजिनी नायडू, मीराबेन, कस्तूरबा और राजकुमारी अमृत कौर ने इस दिशा में प्रयत्न किए। 1935 के ऐक्ट में उन्हें कुछ अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार दिए गए। वर्तमान में काफी संख्या में महिलाएं देश की संसद में जाने को आतुर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अनेक प्रयत्न किए। अनेक सामाज सुधारकों, शिक्षाविदों और महिला संस्थाओं ने इस क्षेत्र में अभृतपूर्व प्रगति की।

कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जहां 19वीं शताब्दी में महिलाओं की दशा पतनोन्मुख थी, वहीं उपरोक्त सामाजिक नियमों ने उसकी अवस्था को उन्नत करने का प्रयास किया। बाद में भारतीय संविधान ने भी इस दिशा में समानता लाने में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए, पर इस दिशा में अभी भी सामाजिक चेतना की निरंतर आवश्यकता है।

# जाति-प्रथा के विरुद्ध संघर्ष और संबद्ध कानून

नारी मुक्ति के साथ जाति—प्रथा हिंदुओं में सामाजिक सुधार का दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा रही। वस्तुत: यह प्रथा अभिशाप और कलंक बन गई थी। प्रारंभ में यह व्यवसाय पर आधारित थी, परंतु कालांतर में जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी और तब उसे जाति कहा जाने लगा।

वर्ण-व्यवस्था की मुख्यतः चार श्रेणियां थीं — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले की तीन श्रेणियों को सवर्ण कहा जाने लगा था। शूद्रों में कुछ जातियों को धीरे-धीरे अछूत कहा जाने लगा। इन अछूतों पर तरह-तरह के कठोर नियम और प्रतिबंध लगा दिए गए। दक्षिण भारत में अछूतों की दुरावस्था की पराकाप्टा थी। इनकी बस्तियां भी अलग जगह पर होती थीं। इनका स्पर्श भी पाप माना जाने लगा। ब्राह्मणों द्वारा इनको बड़ी प्रताड़ना दी जाती थी। इनकी छाया भी अशुभ मानी जाती थी। अतः अछूत दूर से ही आवाज देकर अपने आने की सूचना देता, तािक शेष सब दूर हो जाएं। इन्हें उच्च जाितयों के कुंओं, तालाबों, नलों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता था। मंदिरों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध था। उन्हें सवर्ण छात्रों के साथ विद्यालय में बैठने की मनाही थी। उनके प्रमुख कार्य झाड़ू लगाना, जूते बनाना, मुदीं को हटाना, जानवरों की खालं निकालना और बेचना रहे। कछ खेतिहर मजदरों के रूप में कार्य करते रहे।

ब्रिटिश शासकों ने अछूतों के प्रति दोहरी नीति अपनाई। उनका शेष जातियों को बांटने के लिए उपयोग किया। उन्हें अलगाव के लिए प्रोत्साहन दिया और भारत में ईसाईकरण के लिए उन्हें लाभप्रद समझा। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर ने 'उन्हें 'राजनीतिक स्थायित्व' के लिए उपयोगी माना और हिंदू समाज की इस कमज़ोरी को अपनी शक्ति बताया। अंग्रेजों ने हिंदुओं की बढ़ती हुई संख्या रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। दूसरे, ब्रिटिश प्रशासन के आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने अछत-प्रथा को कम किया। रेलों और यातायात के साधनों के विकास, कानूनों में समानता, बढ़ते हुए शहरीकरण, प्रशासनिक सेवा में सबको अवसर, गांवों का अलगावपन दूर होने, आधुनिक उद्योगों के विकास, ट्रेड यूनियनों के निर्माण ने अछ्तों की दशा को प्रभावित किया।

साथ ही भारतीयों में भी चेतना उत्पन्न हुई। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा छुआ-छूत हटाना रहा। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में 'भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन' (Indian National Social Conference) प्रारंभ किया। 1903 में 'बंबई समाज सुधार सभा' और मद्रास में एनी बेसेंट ने एक हिंदू संस्था शुरू की। महात्मा गांधी ने इसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का भाग बनाया। उन्होंने 'हरिजन' पत्र भी निकाला और 1932 में 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की। अनेक व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयास भी इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हुए। स्कूलों, मेंदिरों, कुंओं और तालाबों आदि स्थानों से अलगाव के दायरे को दूर करने के प्रयास हुए।

अछूतों या दलितों के उत्पीड़न के विरुद्ध अछूत कहलाने वाला वर्ग स्वयं भी खड़ा हुआ। कई आंदोलन हुए। डा. भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन अल्तोदधार में लगा दिया। उन्होंने 1924 में एक बहिष्या हितकारिणी सभा बनाई। उन्होंने 'अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा' की स्थापना की। इनके नेताओं ने एक और संस्था 'अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद्' स्थापित की। पश्चिम भारत में ज्योतिबा फुले और दक्षिण में नारायण गुरु ने क्रमश: 'सत्य शोधक समाज' और 'श्रीनारायण धर्म प्रतिपालन योगम' की स्थापना की। दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक स्वाभिमान आंदोलन (Self Respect Movement) शुरू हुआ। 1917 में श्री पी. त्यागराज व डॉक्टर टी.एम. नैयर ने एक गैर-ब्राहमण संस्था का निर्माण किया और इसे 'दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ' कहा, जो बाद में 'न्याय पार्टी' बनी। 1937 में राम स्वामी नैकर (1897-1973) ने इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में छुआछूत का विरोध किया और इसके लिए हिंदू धर्म की कटु आलोचना की। बाद में उसके अनुयायियों ने द्रविड कड़गम (द्रविड संघ) बनाया। सितंबर 1949 में दल का विभाजन हुआ। नैकर के मित्र और अनुयायी सी.एन. अन्ना दुरै (1909-1969) ने अपने दल का नाम 'द्रविड मुन्नेत्र कडगम' (द्रविड प्रगतिशील दल) रखा।

यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासन में इस कलंक और अलगाव को मिटाने के लिए कोई भी प्रभावी कानून प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाया गया। उन्हें डर था कि इसका रूढ़िवादी लोगों द्वारा तीव्र विरोध THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY

होगा। भारतीय संविधान में इस दिशा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया। छुआछूत को कानूनी रूप से हटा दिया गया। समानता के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1955 में अस्पृश्यता कानून में इसके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था की गई। संविधान के नीति निदेशक तत्त्वों में इसमें समानता के निर्देश दिए गए। केंद्र और राज्यों में कुछ स्थानों पर विशेष आरक्षण प्रदान किए गए, परंतु जाति–प्रथा की कटुता, जटिलता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इस कुप्रथा को नष्ट करने के लिए समाज में प्रयत्न और जागृति की आवश्यकता है।

ब्रिटिश सरकार की कृषकों के प्रति नीति यह सर्वविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीयों के सुख, दुख, वर्तमान, भविष्य कृषि पर निर्भर हैं। कृषि अच्छी हुई तो चारों ओर समृद्धि दिखलाई पड़ती है। इसके अभाव में अकाल, प्रकोप और भुखमरी की अवस्था आ जाती है।

18वीं शताब्दी तक भारत में कृषि और घरेलू उद्योगों में अद्भुत समन्वय और सामंजस्य रहा। भारत जहां खेती-बाड़ी में आगे था, वहां हस्तकला उद्योग में भी विश्व में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। अंग्रेज़ों ने जहां इसके उद्योगों को नष्ट कर दिया, वहां भारत के कृषकों को अपनी भू-नीति और भू-राजस्व नीति से प्रभावित किया।

भारत की राष्ट्रीय आय, विदेशी व्यापार, औद्योगिक विस्तार—सभी भारतीय कृषि पर निर्भर थे। 1875 में कृषि से राष्ट्रीय आय का अंश 55 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक माना जाता है। 1901 में विदेशों में निर्यात की गई वस्तुओं में 75 प्रतिशत कृषि से संबंधित थीं। औद्योगिक विकास की मुख्य वस्तुएं — सूती कपड़ा, जूट, चाय, चीनी कृषि की ही देन हैं। निःसंदेह कृषि के विकास पर ही भारत की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है।

अंग्रेजी शासकों ने अत्यधिक धन-प्राप्ति और भू-राजस्व प्राप्ति के लिए भारतीय हितों की, यहां के कृषकों की जरा भी परवाह न करके मनमानी नीति अपनाई। उन्होंने परंपरागत राजस्व नीति का परित्याग कर दिया और अत्यधिक भू-राजस्व लगाया तथा उसे निर्लज्जता एवं निर्दयतापूर्वक वसूल करने की नीति अपनाई। पहले भू-राजस्व के रूप में अनाज गांव के मुखिया द्वारा दे दिया जाता था। यह अनाज सरकारी अधिकारियों द्वारा राज्य को राजस्व के रूप में दिया जाता था। मुगल काल में भूमि को कई श्रेणियों में उसकी उपज और भूमि के आधार पर बांटा गया था। कुछ भूमि सरकार द्वारा सुरक्षित होती थी। भू-राजस्व सामान्यतः उपज का 1/3 लिया जाता था। शेरशाह और टेंडरमल ने अपने काल में अनेक सुधार किए थे।

# अंग्रेज़ों की भूमि और भू-राजस्व नीति

अंग्रेजों ने यहां आने पर मुख्य रूप से तीन प्रकार की भू—व्यवस्था प्रचलित की। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर-पश्चिम प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भूमि का स्थाई बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा प्रचलित की, जो समस्त भारत की 19 प्रतिशत भूमि थी। दूसरी व्यवस्था, महलवाड़ी उत्तर-पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में प्रचलित की गई, जो समस्त भूमि का 30 प्रतिशत थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई और मद्रास क्षेत्र के अधिकतर भागों, असम और अन्य भागों में थी, जो लगभग भूमि का 51 प्रतिशत थी।

#### स्थाई बंदोबस्त

1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों की दीवानी स्थापित हो गई थी। उन्होंने 1772 में भूमि का अस्थाई प्रबंध आरंभ किया था। नीलामी के आधार पर पांच वर्षों के लिए भूमि दी जाने लगी थी। 1778 में भूमि की नीलामी प्रतिवर्ष होने लगी, जिससे भू-राजस्व में हानि हुई। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लगान भी निश्चित समय पर नहीं मिल पाता था।

1786 में दसवर्षीय व्यवस्था भी लागू की गई, परंतु
1789 से स्थाई प्रबंध पर जोर दिया जाने लगा। 1793
में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि का स्थाई प्रबंध कर
भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदार को दे दिया।
साथ ही उसे पैतृक और हस्तांतरणीय बना दिया।
जमींदार भूमि को बेच सकता था अथवा रहन या दान
में दे सकता था। किसान को प्रजा मान लिया गया
और उनके भूमि संबंधी परंपरागत अधिकार छीन लिए
गए। भू-राजस्व में सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत था
और जमींदार का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया।
जमींदार के तमाम न्यायिक अधिकार छीन लिए गए।
साथ ही यह भी कहा गया कि यदि जमींदार समय
पर भू-राजस्व नहीं देगा, तो उसकी भूमि जब्त की जा
सकती है।

. The law of the Charles and the Charles of the Cha

उपरोक्त व्यवस्था इंग्लैंड में प्रचलित जमींदारी प्रथा से प्रेरित थी। यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए हितकारी थी। इस व्यवस्था ने एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया, जो अंग्रेजों के प्रित वफ़ादार था। इस वर्ग ने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी अंग्रेजों का साथ दिया था। इससे अंग्रेजों के भू-राजस्व की वृद्धि हुई। इस व्यवस्था से पूर्व भू-राजस्व वसूली के लिए सेना और अन्य अधिकारियों को लगाना पड़ता था। अब उनकी आवश्यकता न रही। इस व्यवस्था से कंपनी के खर्चे भी कम हो गए। इससे कंपनी की आय सुनिश्चित हो गई। इसके कारण एकरूपता आई और सरकार बार-बार भू-राजस्व तय करने की कठिनाई से बच गई।

परंतु यह व्यवस्था कृषकों के लिए एक अभिशाप बन गई। इसने एक ऐसे जमींदार वर्ग को जन्म दिया, जो रैयत अर्थात कृषक की भलाई पर जरा भी ध्यान न देता था। कार्बर के अनुसार 'युद्ध, अकाल और महामारी के बाद, ग्रामीण समुदाय में भयंकरतम वस्तु अनुपस्थित जमींदार वर्ग का होना था।' जमींदारों द्वारा शोषण किसी से कम न था। इससे मुकद्दमेबाज़ी बढ़ी। इससे कृषकों के कष्ट कई गुणा बढ़ गए। उनके अधिकारों को पूरी तरह से भुला दिया गया। जमींदारों ने समय-समय पर कृषकों पर मनमानी शर्ते भी लादनी शुरू कीं। इस व्यवस्था से प्रारंभ में बहुत से जमींदार भी नष्ट हुए, क्योंकि वे सरकार द्वारा निश्चित भू-राजस्व वसूल न कर सके। बी.आर. मिश्रा का कथन है — 'सरकार ने पूरी तरह राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लाखों के हितों को, कुछ के स्वार्थ के लिए कम कर दिया।'

## रैयतवाड़ी व्यवस्था

यह प्रथा मद्रास, बरार, बंबई और असम में प्रचलित की गई। इस व्यवस्था में रैयत (कृषक) ही भूमि का स्वामी होता था। सरकार और रैयत के बीच जमींदार की भांति कोई मध्यस्थ न था। रैयत तब तक जमीन का स्वामी होता था, जब तक वह समय पर भू-राजस्व देता रहता था। इस प्रथा में भू-राजस्व 20-40 वर्षों तक के लिए निश्चित किया जाता था। प्रत्येक रैयत भू-राजस्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। भूमि रैयत के अधिकार में रहती थी और उसे उपयोग करने या छोड़ने का उसे अधिकार था। रैयत का भूमि पर स्वामित्व बढ़ने से कृषि सुधार की बड़ी-बड़ी आशाएं थीं।

आर्थर यंग ने लिखा 'किसी व्यक्ति को चट्टान पर भी निश्चित अधिकार दे दीजिए, तो वह उसे बगीचे में परिवर्तित कर देगा। उसे 9 वर्षों के लिए बगीचे का ठेका दे दीजिए, तो वह उसे रेगिस्तान में परिवर्तित कर देगा।'

परंतु यह व्यवस्था भी कृषकों के लिए लाभकारी नहीं हुई। रीड और मुनरो को इस व्यवस्था को लागू करते वक्त इससे बड़ी आशाएं थीं। भू-राजस्व खेत की अनुमानित आय का ½ भाग निश्चित किया गया, परंतु सरकार को मांग पर यह कर प्राय: कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक हुआ। मुनरो ने इसे 33.33 प्रतिशत उचित माना था। आर.सी. दत्त का मत

है कि भू-राजस्व जो भी निश्चित किया गया, वह बहुत अधिक था। तत्कालीन जिला कलेक्टरों की रिपोर्टों से भी यह स्पष्ट होता है। साथ ही इस व्यवस्था से भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होती गई। यह क्रम निरंतर बढ़ता गया। इस व्यवस्था में ग्रामीण समुदाय का विकास संभव न था। वास्तव में यह प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था पर एक कटु प्रहार था। इस व्यवस्था से उचित रूप से भू-राजस्व संभव नहीं था।

#### महलवाड़ी व्यवस्था

भू-राजस्व की यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश और वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित हुई। इस पद्धित के अनुसार भूमिकर की इकाई कृषक का खेत नहीं, अपितु ग्राम अथवा महल (जागीर का एक भाग) होती थी। इस प्रथा के अनुसार भू-राजस्व के बारे में समझौता किसी जमींदार या रैयत के साथ न होकर गांव के सभी पट्टेदारों से एक साथ किया जाता था। इसमें भू-राजस्व देने की जिम्मेदारी संपूर्ण महल की होती थी। भू-राजस्व निश्चित करते समय तमाम गांव की भूमि नापी जाती थी, पंजाब में संशोधित महलवाड़ी प्रथा लागू की गई, जिसे कभी-कभी ग्राम व्यवस्था भी कहा गया।

इस व्यवस्था के अंतर्गत भी भू-राजस्व अत्यधिक था। उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व भू-राजस्व 135 लाख रुपए था, जो ब्रिटिश शासन के प्रथम वर्ष में 156 लाख रुपए, दूसरे वर्ष में 161 लाख रुपए और तृतीय वर्ष में 168 लाख रुपए निर्धारित हुआ था। 1807–1818 के बीच अनेक अधिकारियों के विरोध के बाद भी इसे 45 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। 1822 में यह वास्तविक संपत्ति का 80 प्रतिशत लगाया जाता था। महलवाड़ी प्रथा 1833 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। महलवाड़ी प्रथा से सरकार से सीधा संपर्क, स्वामित्व और भृमि की उर्वरता बनी रही, परंतु

इस प्रथा से भी भू-राजस्व निश्चित नहीं हो पाता था और ग्रामीण समुदाय का विकास संभव न था।

अंग्रेज़ों द्वारा प्रचलित तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं भारत की परंपरागत प्रथाओं के प्रतिकृल थीं। जमींदारी प्रथा इंग्लैंड में प्रचलित सामंतवादी प्रथा, रैयतवाड़ी फ्रांस में प्रचलित कृषक स्वामित्व और महलवाड़ी भारतीय आर्थिक समुदाय की नकल मात्र थी। इन सभी व्यवस्थाओं से कृषकों की हालत खराब होती गई। छोटे-छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और काश्तकारों की दशा दयनीय हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिखर गई। ग्राम पंचायतों का महत्त्व नष्ट हो गया। इससे अंग्रेज़ों का एक ऐसा हितचिंतक वर्ग खड़ा हुआ, जो उनका पक्षपाती रहा। इन व्यवस्थाओं ने भूमि को एक माल या वस्तु के रूप में माना, जो कभी भी खरीदी या बेची जा सकती थी। अभी तक भूमि 'रब' (ईश्वर) की मानी जाती थी। भूमि के संदर्भ में यह मौलिक परिवर्तन था, जिसने भारत के कृषक के ग्रामीण समुदाय के स्वरूप को और गांवों को ही बदल दिया। वस्तुत: यह भारतीय कृषकों को उनकी जडों से उखाडने का प्रयास था।

# ब्रिटिश शासन की भारतीय दस्तकारों के प्रति नीति

## परंपरागत अर्थव्यवस्था का नष्ट होना – दस्तकारों और कारीगरों की तबाही

16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय जातियों का भारत में प्रवेश होता रहा। इन सभी में परस्पर भारतीय व्यापार पर एकाधिकार एवं प्रभुत्व स्थापित करने की होड़-सी लगी रही। अनेक व्यापारियों, पादिरयों और यात्रियों ने भारत की यात्राएं कीं और वापस लौटकर यहां की समृद्धि, धन-वैभव और व्यापार-विस्तार की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मार्कोपोलो ने भारत की एशिया का मुख्य बाजार कहा है। 1700 में भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए यात्री बर्नियर ने

लिखा 'बंगाल में धन आने के सौ दरवाज़े हैं, पर बाहर जाने के लिए एक भी नहीं हैं।'

Water Committee Committee

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ में एक मात्र उददेश्य था - व्यापार। कंपनी अपने पूरे शासनकाल में कंपनी के लाभांश की बढ़ोतरी और व्यापार पर एकाधिकार के लिए प्रयत्नशील रही। यद्यपि 1813 के चार्टर ऐक्ट द्वारा यह एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था. परंत बाद में भी अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण की नीति अबाध गति से चलती रही। यह उल्लेखनीय है कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी शासन इसके पूर्व के अन्य भारतीय शासकों से भिन्न था। शेष आक्रमणकारियों ने यहां तक कि पठानों और मुगलों ने भी अपने को भारत में प्रचलित आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में ढाल लिया था और उन सभी की आर्थिक नीतियों का केंद्र भारत ही रहा था. परंतु अंग्रेजों का आर्थिक केंद्र सर्वथा इंग्लैंड बना रहा। अत: उन्होंने यहां की जनता की चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियां भारतीयों पर जुबरदस्ती लादीं और इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों का हित रहा। उपरोक्त शोषण की नीति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया। जॉन सुलिवन (John Sullivan) ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा कि 'हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है, जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है और टेम्स के किनारों पर निचोड देती है।'

जहां तक परंपरागत हस्तकला उद्योग और कलात्मक वस्तुओं का प्रश्न है, भारत इस क्षेत्र में विश्व में पहले से ही अग्रणी, निपुण और विख्यात था। इस बारे में केलवर्टन ने माना है कि तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म जानकारी और सृजनात्मक प्रतिभा के कारण भारतीय उद्योग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। शुरू की इन शताब्दियों में जब पाश्चात्य नौपरिवहन अपेक्षाकृत अविकसित अवस्था में था, भारत में भारी बोझ ढोने वाले समुद्री जहाज थे। इसी प्रकार की सहमित अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम भारतीय औद्योगिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते हुए प्रकट की है 'जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म-स्थान पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थीं, उस समय भारत अपने शासकों के वैभव और शिल्पकारों की उच्च कोटि की कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था और काफी समय बाद भी जब पश्चिम के साहसी सौदागर पहली बार भारत पहुंचे, तब भी इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर विकसित यूरोप के देशों से कम नहीं था।'

उद्योग में भारतीय वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा। सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र विश्व में बड़े उत्साह और उमंग से प्रयोग में लाए जाते थे। ढाका की मलमल, लाहौर के गलीचे, कश्मीर के शाल, बनारस का जरी का काम अत्यधिक प्रसिद्ध था। हाथी-दांत का काम, लकड़ी पर खुदाई, चमकदार जड़ाऊ गहने, सभी जगह बड़े चाव से उपयोग में लाए जाते थे।

आर.सी. दत्त के अनुसार 'बुनना व्यक्तियों का राष्ट्रीय उद्योग था और कताई लाखों महिलाओं का कार्य था।' बुनकरों की संख्या बड़ी होती थी। अकेले बंगाल प्रेसीडेंसी के शाहाबाद जिले में एक लाख से अधिक बुनकर थे। बंगाल प्रेसीडेंसी का 95 प्रतिशत सूती वस्त्र विदेश भेजा जाता था। ढाका की मलमल के अलावा कृष्णनगर, चंदेरी, अरनी, बनारस वस्त्रोद्योग के केंद्र थे। अहमदाबाद की धोतियां व दुपट्टे, लखनऊ की चिकन, बॉर्डर के लिए नागपुर का सिल्क प्रसिद्ध थे। सिल्क उद्योग में मुशिंदाबाद, मालदा और बंगाल के अनेक कस्बे प्रसिद्ध थे। इसी मांति ऊनी वस्त्रों के लिए कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान प्रसिद्ध प्रदेश थे।

वस्त्रोद्योग के अलावा भारत, धातु उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग और संगमरमर पत्थर, हाथी-दांत, लकड़ी व चंदन की तराशी एवं नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध था। धातु उद्योग में पीतल, कांसे, तांबे के बर्तन बनाने में मुरादाबाद और बनारस प्रसिद्ध थे। धातुओं के काम में नासिक, पूना, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और तंजीर विख्यात थे। हथियारों के ढालने में कच्छ, सिंध व पंजाब जाने जाते थे। शीशे के उद्योग के लिए कोल्हापुर, सतारा, गोरखपुर, आगरा, चित्तौड़ और बालघाट प्रसिद्ध थे। सोने, चांदी, हीरे-जवाहरात की नक्काशी का काम भी अनेक स्थानों पर होता था। ये सभी हस्तकलाएं और दस्तकारी भारत की आर्थिक उन्नति, रुचि और कलाहमक सौंदर्य को प्रकट करती थीं।

भारतीय हस्तकलाएं और दस्तकारी विश्व में अत्यंत सम्मानित होने पर भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पतनोन्मुख होने लगी थीं। इसके पराभव और नष्ट होने के अनेक कारण थे। प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी नीतियां अपनाईं. जिससे भारत में ब्रिटिश तैयार माल की बड़ी खपत हो सके और भारतीय माल भारत में और बाहर न बिक सके। उदाहरणत: 1769 में कंपनी ने बंगाल के कच्चे रेशम की पैदावार को बढावा दिया, पर भारत में रेशम के तैयार माल पर प्रतिबंध लगाए। इसी तरह 1813 में अंग्रेजों ने पुन: विचार किया कि भारत में तैयार माल के स्थान पर कैसे ब्रिटेन में तैयार माल की खपत बढाई जाए। तटकर नीति और आंतरिक चुंगी व्यवस्था को भी ब्रिटिश व्यापारिक हितों के अनुकूल बनाया गया। उदाहरणत: 1835 में भारत में रुई से तैयार ब्रिटिश माल पर केवल 2.5 प्रतिशत आयात-कर लगता था, जबिक भारत की बनी हुई रुई पर 15 प्रतिशत चुंगी देनी पडती थी। 1849 में समुद्री नियम इस प्रकार के बनाए गए कि इंग्लैंड से कोई भी माल सिवाय इंग्लैंड के, किसी अन्य विदेशी जहाजों में नहीं आ सकता था। भारतीय रेशमी और सूती कपडों पर इतना अधिक कर लगा दिया गया था कि इंग्लैंड के बाजारों में उनका प्रवेश ही न हो सके। इसके विषयं कार्यके का माल भारत की महियों में भग्न था, जो बहुत काखारक कर कर चुकाने पर ही मंगाया जा सकता था।

दूसरे, अंग्रेजों की, भारत विजय के साथ, अनेक भारतीय रजवाड़ों को सप्ट करने की प्रक्रिया भी प्रपंत्र हुई। इन रजवाड़ों को समाप्ति से, राजकाराय के अनेक आवश्यकताएं, विशेषकर वेश-भूगाका, की व हिथारों और कलात्मक वस्तुओं की गांग भी शायक हो गई थी। डी.आर. गाडमिल ने लिखा है निवासे का रजकीय और अन्य अत्रसरों पर दरवार की लिए। याजकीय और अन्य अत्रसरों पर दरवार की लिए। अनीरों के लिए होती भी, उनकी आवश्यकता न रहना। अतः जहां दरवार मेमान अवः हस्तकलाओं और लिलत कलाओं का भी प्रतास प्राप्त हो गया।

तीसरे, रजवाड़ों की समाप्ति से राजदरवारी वर्ग की समाप्ति हो गई। इससे परंपरागत वेश भूगा, पीमाय और शान-शौकत भी नष्ट हो गई। इसके एकान पर पश्चात्य शिक्षा और संपर्क से एक नवीन शिक्षत एवं व्यावसायिक मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। शानक वर्ग के विचारों और संपर्क के साथ नई खेश-भूण, फैशन और रहन-सहन भी आए। नए फेशवीं के अपनाने से नकल भी बढ़ी। यूरोपीय फेशन का प्रयोग उन्नति और प्रगति का लक्षण माना जाने हामा इसन अनेक भारतीय कारीगर्ग, जुलाहों को नण कर हरन

चौथे, यूरोप एवं विटेन में ओद्यों मिक अविटेंग स नई-नई मशीनों का आविष्कार हुआ। हथकरवाँ का स्थान मशीनों ने ले लिया। भारत में भी मशीनों के आगमन से हस्तकलाओं का पतन हुआ, वयाँक मशीन द्वारा तैयार माल सस्ता होता था और इसको विवार करने में कम समय लगता था। अंग्रेजों ने अपना माल बेचने के लिए भारत का मंडी के रूप में उपयोग किया।

पांचवें, यादायात के नवीन साधनों ने लोक जीतन में एक क्रांति सी ला दी। पहले माल नीकाओं या बैलगाड़ियों द्वारा लाया व ले जाया जाता था। वर्षा ऋतु में आवागमन किटन होता था, परंतु अब बिल्कुल बदल गया। अब स्टीम द्वारा चालित जहाज और रेलवे का विकास हुआ। पक्की सड़कें बनीं। रेलों को बंदरगाहों और खेतों से जोड़ा गया। ब्रिटिश तैयार माल का आयात बढ़ा। कच्चे माल का निर्यात बढ़ा। कोई भी माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आने-जाने लगा। लाखों भारतीय कारीगर बेकार और बेरोजगार हो गए।

छठे, बदलती हुई परिस्थितियों में भी भारतीय हस्तकलाएं अपने पुराने ढंग से ही चलती रहीं। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व इन हस्तकलाओं को किसी स्पर्धा या प्रतियोगिता का डर न था। इन्होंने यूरोप और अन्य देशों में बदलते हुए तरीकों और तकनीक को नहीं अपनाया। अत: हस्तकलाएं विदेशी प्रतियोगिता में ठहर न सकीं।

सातवें, भारतीय हस्तकंलाओं की उन्नित में कुछ बाधाएं भी थीं। इनके संगठन व्यवस्थित और सुसंगठित न थे। अनेक संगठनों का सीमा-क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रों तक ही था। इसके अभाव में यह एक ही धक्के से बिखर गए।

इसके अलावा भी हस्तकता उद्योग के पतन के कई अन्य कारण थे। कच्चे माल की खपत की कोई उचित व्यवस्था न थी। इसके पतन का मुख्य कारण राष्ट्रीय भावना की कमी था। भारतीय युवक अपने गौरव को भूलकर पश्चिम के अंधानुकरण में शीघ्र लग गए।

परिणामस्वरूप भारत में प्रचलित हस्तकला उद्योग शीघ्र तृष्ट हो गए, कारीगर और दस्तकार बेकार हो गए। प्रचलित उद्योगों का एक प्रकार से अब अन-औद्योगीकरण (Deindustrialisation) हुआ और इसका स्थान अंग्रेजों के विशाल उद्योग-घंघों ने ले लिया। अंग्रेजों की औपनिवेशिक लिप्सा और अंग्रेज उद्योगपितयों ने अपने स्वार्थवश भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। कार्ल मार्क्स ने लिखा है, 'यह अंग्रेज घूसपैठिया था जिसने भारतीय खड़डी और चरखों को तोड़ दिया।' पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडी से बाहर निकाला और फिर भारत में अपने तैयार सुती माल से बाढ़-सी ला दी।

भारत जहां पहले मुख्य निर्यातक था, अब वह प्रमुख आयातक देश हो गया। हस्तकला उद्योगों का स्थान मशीनरी उद्योगों ने लेना प्रारंभ कर दिया। अनेक पुराने कारीगर नष्ट हो गए। कुछ ने नए मशीनी उद्योगों में नौकरी कर ली। परिणामस्वरूप उनकी हालत मजदूरों की-सी हो गई, अनेक दस्तकारों ने अपना उद्योग छोड़ कृषि को संभाला। इस प्रकार कृषि पर भी बोझ और निर्भरता बढ़ी। पुराने उद्योग क्षेत्र और केंद्र नष्ट हो गए। ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे पुराने औद्योगिक नगर नष्ट हो गए। एक आंकड़े के अनुसार ढाका जैसे नगर की आबादी 1.5 लाख से घटकर कुल 30 हजार रह गई। कुल मिलाकर बदलती हुई परिस्थितियां एवं ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से भारतीय हस्तकला उद्योग नष्ट हो गए और लाखों कारीगर, शिल्पकार, दस्तकार बेकार हो गए।

## तकनीकी आविष्कार

18वीं व 19वीं शताब्दी में विश्व में औद्योगिक कार्यों ने आर्थिक परिवर्तनों और आर्थिक समृद्धि का एक नया अध्याय आरंभ किया। इस क्रांति को लाने में अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों ने भी यथेष्ट योगदान दिया। इसमें स्टीमर, तार और रेलवे भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

स्टीम का आविष्कार स्कॉटलैंड के जैम्स वाट की, जो मृलतः एक गणितज्ञ था, महत्त्वपूर्ण देन है। 1769 में पहले स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया। पहला स्टीमबोट क्लेरमोंट (Clermont) का प्रयोग नेपोलियन ने 1812 में रूस अभियान में किया था। शीघ्र ही स्टीम इंजनों का प्रयोग आटा पीसने की मशीनों, कपड़ा बुनने, इस्पात उद्योग और यातायात के साधनों के विकास में होने लगा। भारतवर्ष ने भी विशेषकर स्टीग़ और रेलवे का भरपूर लाभ उठाया।

The state of the s

स्टीम इंजन का प्रयोग जल परिवहन और अन्य मशीनों में उपयोगी हुआ।

इसी भांति तार व्यवस्था ने संचार साधनों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया। भारत में यह लॉर्ड डलहौजी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 1852 में ओ' शैंघनेसी (O'shanghnessy) को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया। देश के प्रमुख शहरों कलकत्ता से पंशावर, बंबई और मद्रास तक देश के भिन्न-भिन्न भागों को तार द्वारा जोड़ दिया गया। लगभग 4000 मील लंबी तार लाईन बिछाई गई। 1857 के विद्रोह काल में यह तार व्यवस्था अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुई।

#### रेलवे विभाग

19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतवर्ष में परिवहन के साधन अत्यधिक सीमित थे। परिवहन व्यवस्था में सर्वाधिक परिवर्तन रेल व्यवस्था के कारण हुआ। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि भारतवर्ष औद्योगिक और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश होने पर भी रेलों की दृष्टि से बहुत तेजी से विकसित हुआ।

अंग्रेज़ों द्वारा इसके विकास में रुचि लेने के तीन कारण थे। पहला कारण आर्थिक था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश माल की भारत में खपत था। अंग्रेज़ व्यापारी भारत से कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे और तैयार माल भारत में बेचना चाहते थे। साथ ही ब्रिटिश व्यापारी अपनी अतिरिक्त पूंजी विदेशों में लगाकर लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए भारत उपयुक्त स्थान था। दूसरा प्रमुख कारण प्रशासनिक था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सभी क्षेत्रों में एक-सी कानून व्यवस्था, भूमिकर प्रणाली इत्यादि चाहती थी। इसलिए भी यह विकास आवश्यक था। तीसरा कारण, सुरक्षा संबंधी था। किसी भी प्रकार के विद्रोह या संघर्ष की स्थिति में रेलवे अंग्रेज़ों के लिए बड़ी लाभकारी हो सकती थी और इससे सेना का आवागमन सरल हो सकता था।

भारत में सबसे पहले रेल निर्माण का सुझाव 1831-32 में लॉर्ड विलियम बैंटिक के काल में रखा गया. जबकि कावेरीपटटनम से करुर तक और मद्रास से बंगलौर तक रेलवे लाइन बनाने का सझाव आया। लेकिन यह कार्य सफल न हो सका। 1836 में सर ए. पी. काटन ने मद्रास से बंबई तक रेलवे लाइन बनाने का भी सझाव रखा। 1841 में कलकत्ता के कुछ समाचार-पत्रों ने भी कलकता से उत्तर-पश्चिम सीमा तक रेलवे लाइन बनाने का परामर्श दिया। 1843 में लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी विज्ञप्ति में पंजाब. अफ़गानिस्तान, उत्तर-पश्चिम की सुरक्षा के लिए रेलवे के विकास की अत्यधिक महत्ता बताई। 1844 में पहली बार रेलगाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा गया. जिसमें कहा गया कि इंग्लैंड में स्थापित कंपनियां. ईस्ट इंडिया कंपनी से निश्चित लाभ के आश्वासन पर भारत में रेलों का निर्माण करें। अब प्रयोग के रूप में इंग्लैंड की तीन कंपनियों को ठेके दिए गए। ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को कलकत्ता से रानीगंज तक. अर्थात 120 मील की रेलवे लाइन, ग्रेट इंडियन पैनिनसुलर रेलवे लाइन को बंबई से कल्याण तक अर्थात 37 मील और मदास रेलवे कंपनी को मदास से अरकोनम तक अर्थात 40 मील रेलवे लाइन बनाने का ठेका दिया गया।

रेलों के विकास में लॉर्ड डलहीजी का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। 1853 में लॉर्ड डलहीजी के 'रेलवे पत्र' (Railway Minute) ने रेलवे की भावी नीति निर्धारित की। इस पत्र में डलहौजी ने इसका उद्देश्य भारतीय साम्राज्य के हर क्षेत्र में सेना का विस्तार, ब्रिटिश पूंजी को भारत में लगाना, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ, राष्ट्रीय उत्पादन का विकास, आधुनिकीकरण के साधनों की खोज और देश के प्रमुख नगरों और बंदरगाहों को उत्पादन के क्षेत्र से जोड़ना बतलाया।

वास्तव में भारतवर्ष में कोई भी प्राइवेट एजेंसी, रेलवे निर्माण संबंधी कठिन कार्य को हाथ लगाने के लिए तत्पर न थी। प्रारंभ में ब्रिटिश पूंजीपति भी उसके प्रति आकर्षित नहीं हुए। अतः प्रारंभ में रेलों का जाल बिछाने के लिए इंग्लैंड की कंपनी को कुछ विशेष सुविधाएं दी गईं, जिसे पुरानी गारंटी प्रथा कहा जाता है।

इसी आधार पर भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। बंबई से थाना तक पहली रेलवे लाइन बनी। इसका उद्घाटन 16 अप्रैल, 1853 को हुआ। इसमें तीन स्टीम इंजन और 14 डिब्बे थे। 1849–1869 तक लगभग आठ कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत ठेके दिए गए। इस 20 वर्ष के काल में 4287 मील लंबी लाइन बनाई गई। सरकार को लाभ के स्थान पर 1869 तक लगभग 17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। शीघ्र ही रेलवे निर्माण की व्यवस्था में परिवर्तन हुए और रेलवे लाभकारी सिद्ध हुई।

रेलवे निर्माण का आर्थिक दृष्टि से मिश्रित प्रभाव हुआ। साधारणत: ब्रिटिश विचारकों और राजनीतिज्ञों ने उसके प्रभावों को बढा-चढ़ाकर लिखा है। दादाभाई नौरोजी का कहना है कि भारत का दुर्भाग्य यह है कि रेलवे से भारत को वह लाभ नहीं हुआ, जो संसार के प्रत्येक देश को हुआ। तत्कालीन समाचार-पत्रों ने भारतीय हितों की दृष्टि से रेलों के विस्तार की कट आलोचना की है। भारतीयों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हुआ, न तो भारतीय पूंजी के ही भागीदार थे और न ये किसी उच्च स्थान पर नियुक्त किए गए। इससे भारत के धन का निकास तेज़ी से विदेशों की ओर हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय रेलवे बड़े घाटे में चलती रही, जिसका बोझ भारतीयों पर पड़ा। इससे भारतीय उद्योगों का विस्तार न हुआ। भारत में हस्तकलाएं नष्ट हो गई। साथ ही भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। भारतीय ग्राम अब आत्मनिर्भर न रहे. रेलों के निर्माण से निदयों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा पड़ी और नहरों के निर्माण की ओर कम ध्यान दिया गया।

#### अभ्यास प्रश्न

- 1773 के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट की मुख्य धाराओं का वर्णन कीजिए। इसके गुण और दोषों पर विचार प्रकट कीजिए।
- 2. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। नागरिक सेवा, सेना, पुलिस एवं न्याय व्यवस्था के संगठन के मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विषय में बताइए।
- 3. लार्ड कॉर्नवालिस की भारतीय कानून सोंहिता बनाने में क्या भूमिका थी ? भारतीय दंड सहिता के अग्रणी के रूप में इस सींहता का क्या महत्त्व था ?
- 4. लार्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की भू-राजस्व प्रणाली में क्या बदलाव किए?
- 5. आंग्लवादी एवं प्राच्यवादी कौन थे ? इन दोनों समूहों के बीच बहस के मुख्य मुद्दे क्या थे ?
- 6. 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास पर विचार प्रकट कीजिए।
- 7. मैकॉले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने के उद्देश्य का विश्लेषण कीजिए।
- 8. भारत की महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए अंग्रेजों ने जो कानूनी कदम उठाए उनका वर्णन कीजिए।

#### ब्रिटिश साम्राज्य का शासकीय ढांचा और प्रशासनिक संगठन। 75

- 9. भारतीय हस्तकला उद्योग के पतन के कारणों एवं भारतीय शिल्पियों की शोचनीय स्थिति पर विचार प्रकट कीजिए।
- अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल सेवाएं आरंभ करने के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
- 11. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-
  - (क) कानूनी समानता की अवधारणा
  - (ख) 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में तकनीकी विकास
  - (ग) रैयतवाड़ी व्यवस्था
  - (घ) स्थायी बंदोबस्त (1793)
  - (ड.) महलवाडी व्यवस्था

### परियोजना कार्यं

🖸 1757-1857 के दौरान बने प्रमुख कानूनों की सूची बनाइए एवं उनके महत्त्व का वर्णन कीर्जिए।



#### अध्याय



# 1857 का विद्रोह

सकता है।'



1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक गौरवमयी गाथा है। यह विद्रोह कोई ऐसी घटना नहीं थी, जो अचानक हो गई हो और न ही कोई ऐसा प्रसंग था, जो भारत के किसी एक कोने में हुआ हो। सतही रूप से सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुए इस विद्रोह ने समूचे भारत की जनता, कृषकों, मज़दूरों, हस्तशिल्पियों, जन-जातियों, सैनिकों और रजवाड़ों को अपने में समेट लिया।

कुछ इतिहासकारों ने 1857 ई. में हुए विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष तथा चर्ची वाले कारतूसों का प्रयोग करना बताया है, किंतु वास्तव में राजनीतिक, प्रशासिनक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियां ही इसके लिए उत्तरदायी थीं। उनकी शोषण की नीतियों के परिणामस्वरूप ही भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, जो 1857 ई. के विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने तो मात्र उस असंतोष रूपी बारूद को चिंगारी प्रदान की।

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फ़रवरी 1856 में भारत आते समय कहा था कि 'मैं चाहता हूं कि मेरा कार्यकाल (भारत में) शांतिपूर्ण हो। मैं नहीं भूल सकता कि भारत के गगन में, जो अभी शांत है, कभी भी छोटा–सा बादल, चाहे वह एक हाथ जितना ही क्यों न हो, निरंतर विस्तृत होकर फट सकता है, जो हम सब को तबाह कर

लॉर्ड कैनिंग के भारत आते ही उसकी आशंका सही साबित हुई, जब यह असंतोष 1857 के विद्रोह के रूप में समूचे देश में फैला। इस विद्रोह का कोई एक कारण नहीं, अपितु अनेक कारण थे।

अंग्रेजों की निरंतर आर्थिक शोषण की नीतियों ने जनसाधारण को अत्यधिक प्रभावित किया तथा धीरे-धीरे उनके असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। दिख्ता, भुखमरी और आर्थिक शोषण ने उनकी हालत खराब कर दी थी। किसान की बुरी हालत थी। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वशासन का सुसंगठित स्वरूप, सीमित सदस्यता, स्थिरता, आत्मसुरक्षा व परस्पर सहयोग की भावना थी। कंपनी ने अपनी क्रूर और शोषणपरक नीति से ग्रामीण व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था। भूमि प्रबंध और भू-राजस्व के संदर्भ में इंग्लैंड और फ्रांस की नकल करके नई व्यवस्थाएं अपनाई गई थीं। स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सभी में किसानों की हालत खराब थी। प्राय: सभी व्यवस्थाओं में भू-राजस्व अत्यधिक था और भूमिकर वसूली के तरीके भी कठोर थे। भूमिकर वसूल करते समय किसानों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं।

कंपनी की सरकार ने जहां एक ओर इस प्रकार के नियम बनाए, जिनके द्वारा पुरस्कार में प्राप्त हुई जागीरों को छीनने का क्रम प्रारंभ किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत की भूमि नि:शुल्क प्राप्त करने की प्रेरणा दी। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। लॉर्ड डलहौजी के काल में बीस हजार से भी अधिक जागीरों को ज़ब्त कर लिया गया। इससे असंतोष बढा। इसके विपरीत कंपनी ने अंग्रेज़ों को भारत में मुफ्त भूमि देकर नील और चाय की खेती के लिए बगीचे लगाने की सुविधा दी। अभी तक कृषि और उद्योग में एक विशिष्ट प्रकार का सामंजस्य था. कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए इसे केवल नष्ट ही नहीं किया, बल्कि कृषि का वाणिज्यीकरण करके प्रचलित व्यवस्था नष्ट कर दी। बेचारे कषक की हालत दयनीय हो गई।

न केवल कृषि बल्कि कंपनी की नीतियों ने भारत के हस्तकला उद्योगों को भी चौपट कर दिया। इस तरह नियम बनाए कि भारतीय हस्तकला का हास हो और ब्रिटेन के तैयार माल से भारत की मंडियां भर जाएं, तट-कर नीति व आंतरिक चुंगी व्यवस्था भी इसके अनुरूप बनाई गई। हस्तकलाओं के नष्ट होने से लाखों कारीगर, हजारों बस्तियां और सैकडों नगर व

कस्बे नष्ट हो गए थे। ढाका जो भारत का मनचेस्टर कहलाता था, जंगल बन गया। मुर्शिदाबाद उजड़ गया, सूरत बदसूरत हो गया। इसके साथ ही कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा करने से और उनके दरबारी वैभव के नष्ट होने से अनेक लोग बेकार और बेरोजगार हो गए। लाखों दस्तकार और कारीगर उजड़ गए।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में भारत के धन को विभिन्न प्रकार से इंग्लैंड ले जाया गया। अंग्रेज शासक मार्ग के पंछी की तरह बार-बार आते और भारत का शोषण कर रातोंरात नवाब बन जाते। एक अंग्रेज मेजर विनगेट ने लिखा कि 'भारतीय साम्राज्य की सैनिक रक्षा के लिए ब्रिटेन के खजाने से एक भी शिलिंग खर्च नहीं होता था। इस तरह से लूट, रिश्वत, उपहार, समय-समय पर होने वाले युद्धों में लगी अपार धनराशि, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सार्वजनिक ऋण, इन सभी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था।'

ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हुए भयंकर अकालों ने भी भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बदल दिया था। उदाहरणत: 1770 व 1837 के अकाल भयंकरतम थे। अकेले 1837 के अकाल में आठ लाख लोग मारे गए। इसकी भयंकरता का वर्णन लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने इस प्रकार किया है - 'मेरे जीवन में कभी ऐसे दृश्य दिखाई नहीं दिए जैसा कि होडल पलवल परगनों में देखे। कानपुर में विशेष सैनिक टुकड़ियां लाशों को हटाने जाती थीं। हजारों लाशें गांवों और कस्बों में उपेक्षित रूप से तब तक पड़ी रहती थीं, जब तक कि जंगली जानवर उन्हें नहीं खा जाते थे।' अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कंपनी ने कोई प्रयत्न न किया। परिणामस्वरूप स्थान-स्थान पर विद्रोह हुए। सेना द्वारा इनका दमन किया गया।

कंपनी की आर्थिक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार को भी नष्ट कर दिया। ब्रिटेन में हो रही अंदर्भत्य अर्जात ने भाग्त के व्यापार की दिशा बदल का अप बारत केवल कर्क्य माल और अनाज का हिनात क्षण वाला देश एड गया। तैयार माल का निपाल काम होता गया। उदाहरणतः सन 1800 में क्षणाम प्रांग पाँच साँ छह गाँठें और मती वस्त्र की दो अवार श्रद्ध साँ अङ्गीस गाँठें गियांत हुईं। 25 वर्ष बाद १८५० में प्रधास की पंद्रह हजार एक सौ और सूती क्षणाम का गाँच भी इकतालीस गाँठें निर्यात हुईं। अतः क्षणाम का गियांत कई गुणा बढ़ा, जबकि सूती वस्त्र का मियांत हुईं। तरह बढ़ा।

क्षति अवसीम और त्यापर के हास के साथ-साथ कर्निक को अपने ही देश में महत्तवपूर्ण और कंची के किया में क्षित्रत रखा गया। भागतीय रजवाड़ों के कर के अपने में सजदरवार भी भगान हो गए। नागरिक क्षत के के संवाओं में भी भारतीयों को स्थान न दिए यह ज्यायिक पदों में वे केवल मामूली पद ही प्राप्त कर पक्षते थे, अत: येरोक्सारी और गरीबी अपने पांव प्रसार के जा रही थी।

रिंग नेम्न में डिडीग्य में कृतकों और भू स्वामियों ए अंग भागानार में पालीगरों ने विद्रोह किए। जिले कि में स्मीमियों के 1825-29 तक विद्रार कि रहे। सामन्यनी और कोल्हापुर में

1857 की विद्रोह कोई आकृष्टिक घटना न थी। किसाओं, जनजातियों और जमीवारों में भयंकर असंतोष को भूकिक को पहले ही तैयार हो सुकी है। इतना ही को जनक भार विभिन्न विद्राहों द्वारा उसका एकटी ग्रम्म भी हुआ था। 18वीं व 19वीं शताब्दी में नियंत्र कीमनी के विभिन्न भागों में विद्रोह और विरोध की विभागी मुलगती रही थी।

इसी माति अनेक जनजातियां ने अंग्रेज़ों के लिक्का अनेका प्रतिसंघ किए थे। इसमें कुछ उल्लेखनीय कि 1731 में छोटा नामपुर में हो जाति का संघर्ष,

1818-1846 तक भीलों, 1831 में कोलों, 1820 में राजपूताना में मेडों, 1846 में उड़ीसा में खोड और 1855 में बिहार में संथालों का संघर्ष। ऐसे संघर्षों की संख्या, जो कंपनी के अत्याचारों के विरुद्ध प्रारंभ से ही जूझते रहे, 1857 से पूर्व एक शताब्दी में 50 से अधिक है।

1857 के विद्रोह के लिए कई राजनीतिक कार्य भी उत्तरदायी हैं। भारतीय रजवाडों में सबसे अधिक विरोध गोद लेने की प्रथा का हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी पिपासा को शांत करने के लिए अनेक राज्यों को हड़प लिया था। उसने सतारा (1848). जैतपुर व संभलपुर (1849), बघाट (1850), उदेपुर (1852), झांसी (1853) और नागपर (1854) राज्यों का ब्रिटिश राज्यों में विलय कर लिया था। तंजीर के राजा और कर्नाटक के नवाब के मरने के बाद उनकी उपाधियां समाप्त कर दी गईं। 1831 के बाद मैस्र के राजा को भी पेंशन दे दी गई थी और पेशवा बाजीसव दिवतीय को उसके उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। इससे भारतीय राजाओं में असंतोष और आतंक फैला। इतना ही नहीं अनेक राज्यों, जैसे नागपर में शाही सामान की खुली नीलामी की गई, वहां की रानियों को अपमानित किया गया, राजाओं की पेंशन बंद कर दी गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके राज्यों से वंचित कर दिया गया। इससे लोगों को लगा कि जब राजा-महाराजाओं का यह हाल है, तो सामान्य जनता का क्या होगा!

कंपनी की सरकार ने अंतिम मुगल बादशाह, बहादुर शाह द्वितीय को भी नहीं बख्शा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने बहादुर शाह को भेंट देनी बंद कर दी थी। सिक्कों पर से उसका नाम हटा दिया गया। डलहौजी ने बहादुर शाह को दिल्ली का लाल किला खाली करने और दिल्ली के बाहर क्तुब (महरौली) में रहने के लिए भी कहा। कैनिंग ने भी यह घोषणा की कि बहादुर शाह के बाद मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया जाएगा और वह केवल राजकुमार के रूप में जाना जाएगा और उसको मुगल महल भी छोड़ना होगा। अंग्रेजों के इन घृणित कार्यों ने भारतीय राजाओं को उनके विरुद्ध कर दिया।

इसी भांति 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को मिलाने की घटना से बड़ा असंतोष फैला। अवध कंपनी के प्रति राजभक्त रहा था, लेकिन उसके शासन प्रबंध में दोष का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इससे अवध के सैनिकों में जो मुख्यत: बंगाल की सेना में थे, अत्यधिक असंतोष फैला। जी.बी. मालेसन ने लिखा 'अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने और वहां पर नई पद्धित आरंभ किए जाने से मुस्लिम कुलीनतंत्र, सैनिक वर्ग, सिपाही और किसान सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और अवध असंतोष का बड़ा भारी केंद्र बन गया।'

कंपनी के शासन ने भारतीयों को कुछ भी ऐसा नहीं दिया था, जिससे उनमें विश्वास और संतोष की भावना उत्पन्न हो। पुलिस और न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट-खसोट व्याप्त थी। जेलें मृत्युघर बनी हुई थीं। सरकार जनहित कार्य को अपनी जिम्मेदारी न समझती थी।

भारतीय जनमानस में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक असंतोष इसका एक कारण था। भारत जैसे प्राचीन आध्यात्मिक देश में ईसाई मिशनिरयों की बढ़ती हुई गतिविधियां शंका और अविश्वास का कारण बनीं। इन मिशनिरयों ने यहां के लोगों के धर्म परिवर्तन के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए और हिंदू-मुसलमानों के विरुद्ध प्रचार किए। इन ईसाई मिशनिरयों और पादिरयों को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो रहा था। उदाहरणत: ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष आर.डी. मैंगल्ज ने 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा 'परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य

इंग्लैंड को इसिलए सौंपा, तािक हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजयी झंडा फहराने लगे। हममें से हर एक को अपनी पूरी शिक्त इस कार्य में लगा देनी चािहए, तािक सारे भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य में देशभर के अंदर कहीं किसी कारण, जार भी ढील न आने पाए।

The state of the s

धर्म परिवर्तन के लिए अब पुलिस का सहारा लिया जाने लगा। सरकारी खर्चे पर सेना में ईसाई पादरी रखे जाने लगे। सेना में ईसाइयत के प्रचार और धर्म परिवर्तन की बातें बड़े जोश से होने लगीं। सिपाहियों को ईसाई बनाने के लिए सैनिक छावनियों में साहित्य बंटने लगा और सुविधाएं मिलने लगीं।

धार्मिक भावना उस समय और उभरी, जब कंपनी की सरकार ने मंदिरों एवं मस्जिदों की जायदादों पर कर लगा दिए। इससे पूर्व भारतीय शासकों ने इन धार्मिक स्थानों को करमुक्त रखा था। अनेक हिंदुओं और मुस्लिम परिवारों का उक्त भूमि की आय से निर्वाह होता था।

कंपनी के शासकों ने जब हिंदू धर्म और उसके रीति-रिवाजों में परिवर्तन के लिए कानून बनाने प्रारंभ किए तो अनेक भारतीयों को उनके सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों में सरकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं लगा। यहां तक कि सती-प्रथा, बहुविवाह-प्रथा और कन्या-वध के विरुद्ध कानूनों को भी भारतीयों ने संदेह की दृष्टि से देखा।

इतना ही नहीं 1850 में पास किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम (Religious Disabilities Act) द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुओं के उत्तराधिकार के नियमों में भी परिवर्तन किया। अभी तक यह नियम था कि धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था, परंतु अब ईसाई धर्म अपनाने पर भी वह इसका अधिकारी बना रहता था। इससे जहां एक ओर भारतीयों में उत्तेजना एवं असंतोष फैला, वहां कंपनी की नीति का भी पता चला। इसी भांति लॉर्ड डलहौजी ने प्राचीन काल से प्रचलित गोद लेने की प्रथा का भी निषंध किया। इस निषंध को हिंदुओं के प्रचलित कानून में हस्तक्षेप समझा गया। हिंदू शासक और जनता अंग्रेजों की इन कुटिल चालों से कंपनी शासन के विरुद्ध होती गई।

कंपनी की सरकार के प्रति भारतीय जनमानस में रांप था। ऐसे में कंपनी द्वारा किए गए रेल, तार व डाक-व्यवस्था जैसे जन-उपयोगी कार्यों को भी धर्म विरोधी समझा गया। प्रारंभ में रेलों में जब ब्राह्मण और समाज के अन्य वर्ग यात्रा करने लगे तो इसे जाति विरोधी एवं धर्म विरोधी समझा गया। रेल, तार और डाक व्यवस्था का मुख्य आधार भी अंग्रेजी शासन की पकड़ की मजवृती माना गया।

अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शिक्षा नीति ने भी भारतीय जनमानस की मानसिकता को भ्रमित किया। उन्होंने जहां एक ओर भारत में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं विद्यार्थियों को भारतीय शिक्षा के अध्ययन पर छात्रवृत्तियां देना बंद कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले। ये स्कूल ईसाई जनसंख्या को बढ़ाने का साधन समझे गए। कुछ जोशीले, सरकारी अधिकारियों ने हिंदुओं की सामाजिक प्रथाओं के दोष बताते हुए बाइबिल की सत्यता को अपनाने पर बल दिया। निःसंदेह इससे जनाक्रोश बढ़ा।

यह इतिहास की विडंबना है कि भारत के सिपाही, विशेषत: बंगाल के सैनिक (Bengal Army) जो अपनी वफ़ादारों में सबसे आगे रहे, अंग्रेजों के विरुद्ध संघण में भी सबसे आगे थे। जनसमाज में व्याप्त असंतोप को पहले उन्होंने ही उजागर किया। सेना में अर्त्याधक भेदभाव से वे कुपित थे। उन्हें निम्न बेतन, 'प्रटिया खाने की व्यवस्था और समय-समय पर अधिकारियों की प्रताइना के साथ-साथ गंदी गालियां सुननी पड़ती थीं। वे किसी ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकते थे। उन्हें वेतन और भत्ते कम दिए जाते थे। 1856 में विना किसी कारण अवध को अंग्रेज़ी राज्य में मिला देने से बंगाल के सैनिकों में. जिसमें

अधिकतर भर्ती अवध से की जाती थी, असंतोष की भावना तीव्र हो गई थी। सेना में अंग्रेज सैनिकों को अधिक सुविधाएं, अधिक सम्मान और अधिक पदोन्नित मिलती थी। भारतीय सैनिकों के लिए तिलक लगाना, दाढ़ी रखना और विशेष प्रकार की पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इतना ही नहीं, लॉर्ड कैनिंग के 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम (General Service Enlistment Act) के अंतर्गत बंगाल सेना के भावी सैनिकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता हो, उन्हें वहां जाना पड़ेगा। इस नियम से आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भी भेजा जा सकता था, जो उस समय धर्मानुकूल न माना जाता था।

वास्तव में सैनिकों में असंतोष तो पहले से ही था। इनमें विस्फोट 1857 की घटनाओं से हुआ। 1764 में बंगाल में एक सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसमें तीस सिपाहियों को बंदूकों से मार दिया गया। 1806 में वैलूर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जो दबा दिया गया। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों ने समुद्र के मार्ग से बर्मा जाने की मनाही कर दी। इसके फलस्वरूप 47 वीं रेजीमेंट भंग कर दी गई थी। 1844 में चार बंगाल रेजीमेंटों ने उन्हें अतिरिक्त भत्ता न मिलने पर सिंध जाने से मनाही कर दी थी। लॉर्ड इलहोजी के काल में 1849 में 22वीं रेजीमेंट देशी पैदलसेना, 1850 में 66वीं देशी पैदल और 1852 में देशी पैदल सेना ने बंगावत कर दी थी।

इसके साथ ही कई युद्धों में अंग्रेज सेना की भारी हानि हुई थी। उदाहरण के लिए प्रथम आंग्ल-अफ़गान युद्ध (1838-1842) में अंग्रेज हारे थे। पंजाब के संघर्ष (1848-1849) में अंग्रेजी सेना की बड़ी क्षित हुई थी। इन सबसे भारतीय सैनिकों में अट्ट आत्मविश्वास पैदा होने लगा। उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं, उन्हें पराजित किया जा सकता है।

#### तत्कालीन कारण

उपरोक्त उत्तेजित वातावरण में भारतीय सैनिकों को परानी लोहे वाली बंदुक ब्राउन बैस (Brown Bess) के स्थान पर नई एनफ़ील्ड राइफ़ल (New Enfield Rifle) दी गई। इस नई राइफ़ल में कारतस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफ़वाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतस में गाय और सुअर की चर्बी है। स्वाभाविक रूप से हिंदू और मुस्लिम सैनिक आग-बबुला हो गए। यह कहना नितांत गलत है कि इन कारतुसों में गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिली थी। अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन केयी ने, जो उस कंपनी के राजनीतिक व गप्त सचिव थे, यह स्वीकार किया है। इसमें संदेह नहीं कि कारतस बनाने में गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। लॉर्ड रॉबर्ट्स जो विद्रोह के दिनों में उपस्थित थे. उन्होंने भी यह स्वीकार किया है। वास्तव में गाय और बैलों की चर्बी वलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थीं। सैनिकों को यह कार्य धर्म विरोधी और धर्म भ्रष्ट करने वाला लगा।

# विद्रोह का आरंभ और प्रसार

प्लासी के युद्ध (23 जून, 1757) को हुए लगभग 100 वर्ष हो गए थे। भारतीय उसकी परिणित को भूले न थे। 1857 के इस विद्रोह को कुछ इतिहासकार अनियोजित, जबिक दूसरे पूर्व नियोजित मानते हैं। वस्तुत: इस बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है। कुछ विद्वानों के अनुसार 1857 का विद्रोह एक सोची-समझी योजना थी। इसका नेतृत्व प्रदेशों में अलग-अलग नेताओं ने किया। इसमें धार्मिक नेताओं, पूर्व के कुछ राजाओं, कृषकों, कारीगरों, सैनिकों और सामान्य जनता ने डटकर भाग लिया था। प्रचार का माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चपातियां और लाल कमल का फूल था। प्रचार के लिए तीर्थ स्थानों, मेलों और उत्सवों का उपयोग किया गया था। विद्रोह संपूर्ण भारत में 31मई, 1857 को होने वाला



मंगल पांडेय

था, परंतु यह समय से पूर्व हो गया। 29मार्च, 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडेय नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल, 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडेय का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी।

बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल, 1857 को तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना के नब्बे सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। परिणामस्वरूप मई की परेड में 85 सैनिकों को सेना से हटा दिया गया और उन्हें मेरठ जेल में बंद कर दिया गया था। 9 मई की शाम को जब कुछ सिपाही नगर में घूमने निकले तो मेरठ शहर की स्त्रियों ने उन पर ताने कसे। जे.सी. विल्सन, तत्कालीन मुरादाबाद के जज ने लिखा कि महिलाओं ने कहा 'छि:! तुम्हारे भाई जेलखाने में हैं और तुम यहां बाजार में मिन्खयां मार रहे हो। तुम्हारे जीने पर धिक्कार है।' सिपाही जोश में आ गए और अगले ही दिन 10 मई को जेलखाना तोड़कर सभी कैदी

सिपाहियों द्वारा जेल से छुड़ा लिए गए और उसी रात्रि को दिल्ली की ओर चल दिए।

उस समय दिल्ली की आबादी लगभग एक लाख बावन हजार थी। यहां की जनता व राजा बहादुर शाह द्वितीय इस विद्रोह से आश्चर्यचिकत हुए, परंतु शीघ्र ही बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया। भारत के सभी राजाओं और रजवाड़ों को सहायता के लिए पत्र लिखे गए। विद्रोह प्रारंभ हुआ। दिल्ली का अंग्रेज अधिकारी कर्नल रिपले मारा गया और देशी पल्टन क्रांतिकारियों से जा मिली।

दिल्ली के विद्रोह का समाचार बड़वानल की भांति आसपास के प्रदेशों में फैला। स्थान-स्थान पर सैनिक छावनियों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों का जगह-जगह पर जनता द्वारा स्वागत किया गया। कृषक, कारीगर और सामान्य व्यक्ति भी विद्रोह का पोपक और सहायक बना।

दिल्ली में इस विद्रोह का नाममात्र का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। वास्तविक नेतृत्व उसके सेनापति बख्त खां ने किया, जिसकी संघर्ष करते हुए बाद में 13 मई, 1859 को मृत्य हुई। बहादर शाह इस विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी था, जो बुढ़ापे से युक्त और नेतृत्व के गुणों से वंचित था। लॉर्ड कैनिंग ने शीघ ही विद्रोह को दबाने की योजना बनाई, चारों ओर नाकेबंदी की गई। यह प्रयत्न किया गया कि विद्रोह का समाचार सारे देश में न फैल सके। कश्मीर, पटियाला, नाभा, जींद के राजाओं की मदद आने पर और भारतीय नेताओं के परस्पर तालमेल के अभाव का लाभ उठाकर 14 सितंबर. 1857 को अंग्रेज़ी सेनाओं ने 5 दिन के संघर्ष के बाद दिल्ली में प्रवेश किया। इस संघर्ष में जॉन निकलसन की मृत्यु हुई। दिल्ली जीतने पर हजारों दिल्लीवासियों को प्रतिशोधस्वरूप कत्ल कर दिया गया। तत्कालीन बंबई गवर्नर लॉर्ड एलीफ़िंस्टन ने लिखा कि दिल्ली पर पुन: अधिकार के बाद ब्रिटिश सेना के अपराधों



बहादुर शाह द्वितीय

का वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना शत्रु-मित्र का विचार किए, नरसंहार हुआ। इसकी भयंकरता नादिर शाह से भी अधिक थी।

सम्राट बहादुर शाह के रिश्तेदार मिर्ज़ा इलाही बख्श की सहायता से बहादुर शाह को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश जनरल हॉडसन ने बहादुर शाह के दो बेटों को गोली से मार दिया और सम्राट को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई।

लखनऊ में 4 जून, 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिंग लड़के बिरिजिस कादर को नवाब घोषित कर बगावत कर दी। अवध के जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने उसकी मदद की। ब्रिटिश सेना क्रांतिकारियों का मुकाबला न कर सकी और सेना ने ब्रिटिश रेजीडेंसी में शरण ली। क्रांतिकारियों ने रेज़ीडेंसी में आग लगा दी। ब्रिटिश रेज़ीडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई। जनरल हेवलॉक व आउट्रम भी इसे दबाने में असफल रहे। बाद में सेनापित सर कॉलिन कैंपबल ने गोरखों की मदद से टक्कर ली और सफलता प्राप्त की।



तांत्या टोपे

5 जून, 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व नाना साहेब ने किया। तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खां ने इस विद्रोह को संगठित किया। कानपुर के सतीचौरा नामक गंगा के घाट पर सभी अंग्रेजों को परिवार सहित नौकाओं में बिठाकर गोली से भून दिया गया।

झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी की ओर गई। उसने तांत्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर कब्ज़ा किया। ग्वालियर का राजा सिंधिया राजभक्त बना रहा और उसने आगरा में शरण ली, लेकिन 17 जून, 1858 को रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई।



रानी लक्ष्मीबाई

बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के अस्सी वर्षीय कुंवरसिंह ने किया। आरा के निकट ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया, परंतु 27 अप्रैल, 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।

रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया। अहमदुल्ला एक देशभक्त और सैनिक प्रतिभा का व्यक्ति था। यह मूलतः मद्रास का रहने वाला था, पर 1857 के शुरू में फैजाबाद आकर रहने लगा था। उसने खुलकर विद्रोह का प्रचार किया, लेकिन उसे पंवान के राजा जगन्नाथिसंह के भाई ने 50 हजार रुपए के लालच में थोखे से मरवा दिया।

वर्तमान हरियाणा और पंजाब के लोगों ने इस विद्रोह में बढ़-चढ़कर भाग लिया। यहां विद्रोह का

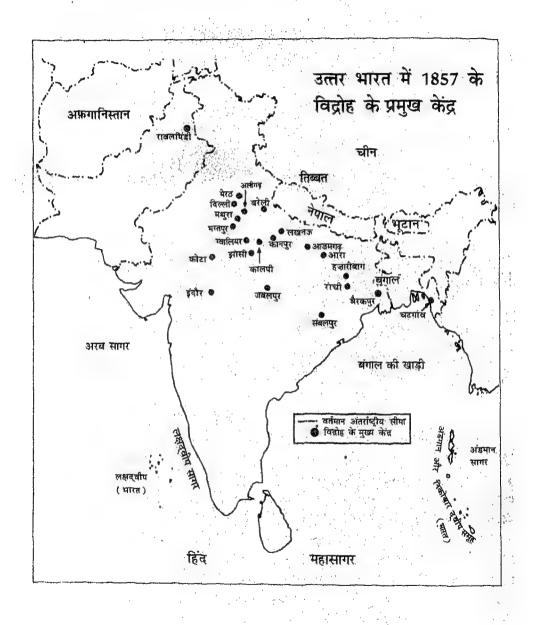

उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थल

पारंभ दिल्ली से लगभग 300 सिपाहियों ने गुडगांव पहुंच कर किया, गुडगांव का कलक्टर भाग गया। मेवात में सदरुद्दीन नामक एक किसान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अहीरवाल के राव तुलारांम व उनके भतीजे राव गोपाल देव ने संघर्ष में भाग लिया। इसी भाति पलवल, फरीदाबाद, बहादुरगढ, फर्रुखनगर-के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की। 16 नवंबर, 1857 को नारनौल के समीप एक लडाई हुई, जिसमें 70 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और 45 घायल हुए। उनका कमांडर कर्नल जीरार्ड व कैप्टन वैलेस मारे गए और क्रेजे. केनेडी और पियर्स घायल हए। हॉडसन को दिल्ली से रोहतक विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। इसमें हिसार, हांसी, सिरसा के लोगों ने भाग लिया। पानीपत में बुअली कलंदर के इमाम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। बाद में इमाम को फांसी दे दी गई। अंबाला में साठवीं देशी पल्टन व पांचवीं देशी पल्टन ने भी विद्रोह किया, पर किसी भाँति उस पर काबु पा लिया गया।

पंजाब प्रदेश में स्थान-स्थान पर बगावतें हुई। फिरोजपुर, पेशावर, होती मर्दान, जालंधर, फिल्लौर व अजनाला में देशी पल्टनों ने विद्रोह किए। 1856-57 और 1857-58 की पंजाब की प्रशासकीय रिपोर्टों के अनुसार 386 व्यक्तियों को फांसी हुई, 1998 को मारा गया और अनेक कैदी रखे गए। अंडमान जेल में जो पहला क्रांतिकारियों का जत्था भेजा गया, उसमें 206 पंजाब से थे।

सभी स्थानों पर स्थानीय राजाओं की मदद से और कूटनीति से अंग्रेजों ने देशी पल्टनों से हथियार डलवा दिए। स्थान-स्थान पर सैनिकों ने विद्रोह कर देशभिक्त का परिचय दिया। इंदौर के होल्कर ने अंग्रेजों का साथ दिया। परंतु उसके अनेक सैनिकों ने बगावत कर दी। ग्वालियर का राजा अंग्रेजों का भक्त बना रहा, परंतु उसके 20 हजार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। महू, सागर, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, बनारस और बरेली में सैनिकों अथवा जनता के विद्रोह हए।

यह सोचना नितांत असत्य और निर्मूल होगा कि 1857 का विद्रोह केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा। यह कथन कि 'मद्रास प्रांत अप्रभावित रहा यद्यपि बेचैनी के कुछ महत्त्वहीन चिह्न फ़ौज से दृष्टिगत हुए' वास्तव में अनिभन्नता का परिचायक है।

डा. वी.डी. दिवेकर ने 1993 में अपने प्रसिद्ध शोध ग्रंथ 'साउथ इंडिया इन 1857 : वार ऑफ इंडिपेंडेंस' में इसका शोधपूर्ण विवेचन किया है। नवीनतम खोजों और आधुनिक भारत के विभिन्न अभिलेखागारों तथा लंदन से प्राप्त सामग्री और तत्कालीन न्यायिक कार्यवाहियों के आधार पर यह विद्रोह समूचे वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंग्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी व्याप्त था। 1857 का विद्रोह न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण भारत में भी दूर तक फैला। यहां तक कि गोवा और पांडिचेरी भी इससे प्रभावित हुए बिना न रहे।

महाराष्ट्र में लगभग 20 स्थानों पर भारतीय सैनिकों और स्थानीय व्यक्तियों ने इसकी क्रांति को प्रज्ज्वलित किया। महाराष्ट्र में इसका प्रारंभ रंगा बापूजी गुप्ते ने किया, जो 1840 में सतारा के पूर्व राजा प्रताप सिंह के वकील के रूप में इंग्लैंड गया था और 14 वर्ष के पश्चात निराश लौटा। उसने वापस आकर अंग्रेजों के विरुद्ध सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव और धारवाड में सेना में आम व्यक्ति भर्ती करना प्रारंभ किया। 10 जन, 1857 को सतारा में और 13 जुलाई को पंढरपर में विद्रोह किया गया। सरकार ने कंपनी के शासन को उलटने का आरोप लगाया। अनेक लोग गिरफ्तार किए गए। उसे भी समुद्र पार निष्कासन की सजा दी गई। इसी संदर्भ में मानसिंह राजपुत को 20 जून, 1857 को खुलेआम फांसी की सजा दी गई, जिसने मरते समय कहा था 'अब अंग्रेजों का प्रभुत्व कम हो चुका है। हिंदू और मुसलमानों की संतानो उठो, भारतीय इतिहास के इस मोड़ पर केवल दर्शनार्थी मत बनो।' पेशवाओं की पूर्व राजधानी पूना



**《中国》** 

रंगा बापूजी गुप्ते

में भी विद्रोह के कई प्रयास हुए। नाना साहेब का वहां के निवासियों से निरंतर पत्र-व्यवहार होता रहा। 22 मई. 1857 को नगर की जामा मस्जिद में अंग्रेजों के विरुद्ध दिल्ली में भारतीय सैनिकों की विजय के लिए दुआएं की गईं। नाना साहेब के घोषणा-पत्र की प्रतिलिपि (मराठी भाषा में) महाविद्यालय और वाचनालय पूना के समीप चिपकाई गई। कोल्हापुर में 12 व 13 जून, 23 जून, 2 अगस्त को सैनिक विद्रोह हए। 2 अगस्त को 27 वीं पैदल सैनिक पल्टन के व्यक्तियों ने रत्नागिरी के रास्ते में तीन यूरोपीय अफ़सरों को मार दिया। 18 अगस्त को कोल्हापुर के पैदल सैनिकों को नि:शस्त्र कर दिया गया। बंबर्ड की फ़ौजी पल्टनों में भी विद्रोह की तैयारी हुई और विद्रोह की तिथि 30 अगस्त तय की गई, जो बाद में 15 अक्टूबर कर दी गई। योजना के प्रमुख सैयद हुसैन व मंगल को पकड़कर सरेआम तोप से उड़ा दिया गया। इसी भांति नासिक, रत्नागिरी और बीजापुर में भी घटनाएं हुई।

हैदराबाद, राजमहेंद्री, कुरनूल, गंटूर, कडप्पा और विशाखापटटनम से नैलोर तक की समुद्र-पट्टी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र रहा। हैदराबाद के सोनाजी पंत ने एक पत्र रंगाराव पांगे के द्वारा नाना साहेब को भेजा था। परिणामस्वरूप 18 अप्रैल, 1858 को उनका घोषणा-पत्र और संदेश समुचे दक्षिण भारत में भेजा गया। यह घोषणा-पत्र देशमुखों, पटेलों, कुलकर्णियों, सिपाहियों, अफ़सरों और आम जनता के लिए था, जिसमें विद्रोह के लिए आहवान था। सोनाजी पंत की मृत्य हो जाने से रंगाराव पांगे ने स्थान-स्थान पर घुमकर विद्रोही भावना जगाई। अप्रैल 1859 में उन्हें गिरफ्तार कर अंडमान निर्वासित कर दिया गया। गंजम में राधाकृष्ण दंडसेन ने संघर्ष किया, जिन्हें फांसी की सजा हुई। विजय नगर और बंगलौर में किसानों के ब्रिदोह हुए। अगस्त 1857 में विशाखापट्टनम की दीवारों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तेलुगु भाषा में पर्चे लगाए गए। चिंताभूपति और उसके भतीजे संन्यासी भूपति ने 1858 में गोलकुंडा क्षेत्र में विद्रोह किया। राजमहेंद्री में 11 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया। यह विद्रोह मछलीपट्टम और गंदूर तक फैला।

कर्नाटक में मैसूर, कारवाड, धारवाड, जमाखिंडी, बीजापुर, शोरापुर, नर्गुण्ड, कोप्पल, सतारा और बेलगांव प्रमुख क्षेत्र रहे। मुख्य विरोध ब्रिटिश शिक्षा और धार्मिक नीति से प्रारंभ हुआ। बंगलौर में 1855 में नार्मल स्कूल खोला गया। मैसूर की 1858-59 की प्रशासकीय रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां के लोगों ने उसे धर्म के लिए खतरे का स्रोत समझा। अनेक राजद्रोहात्मक पत्र निकाले गए। जून 1857 में रामचंद्र राव व दक्षिण के अन्य नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार किया। जुलाई में बंगलौर स्थित मद्रास सेना की 8वीं घुड़सवार सेना ने और अगस्त में बेलगांव में 20वीं पैदल सेना की पल्टन ने विद्रोह कर दिया। शोरापुर के राजा ने नाना साहेब को विद्रोह के लिए

संदेश भेजे। बाद में कारवाड़ में डिंगी पहाड़ियों के डिंगरोली जंगल में भारतीय और ब्रिटिश सेना में मुठभेड़ हुई। कई विद्रोहियों राघोबा फड़नवीस, शांता राम फड़नवीस और सिद्दि बेनोवे को जंजीरों में जकड़कर जंगल में फांसी दे दी गई।

तिमलनाडु में मद्रास, चिंगलपुट, उत्तरी अरकाट, सेलम, तंजीर, मदुरई, कोयंबटूर और तिरुनेलवेली विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। दक्कन के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र मद्रास रहा। जून 1857 में प्रथम मद्रास सैनिक पल्टन ने कूच करने से इनकार कर दिया।

जुलाई 1857 से मद्रास के निकट दक्षिण में चिंगलपुट विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दो हिंदू मंदिर मिनपकम व पल्लवरम गुप्त कार्यवाहियों के केंद्र बने। अरनागिरि व कृष्णा, ज्योतिषियों के वेष में दो प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। जुलाई 1857 में दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के परिवार के सुल्तान बख्श भी इसमें जुड़ गए थे। 27 जुलाई, 1857 की रात्रि को चिंगलपुट में 500-600 व्यक्ति इकट्ठे हुए। इसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिए गए। नजदीक के टेलीग्राम के खंभों के तार काट दिए गए। विद्रोह आसपास फैला। परंतु इस विद्रोह को कठोरता से दबा दिया गया। सैयद हामुद जलाल जो चिंगलपुट न्यायालय में मुंशी था, उसे भी बगावत में सहयोगी पाया गया।

फ़रवरी 1858 में गुलाम गौस और शेख मन्नू ने ब्रिटिश निद्रोही कार्यवाही जारी रखी, वे गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश-निकाले की सजा दी गई।

उत्तरी अरकाट में सैयद कुशा ने मुंगानूर और वेल्लोर के जमींदारों से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की बात की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई में नरसिंहदास, दामोदरदास और निर्गुणदास नाम से तीन बंगाली साधु वेश में गिरफ्तार किए गए। कडलोर में स्वतंत्रता की भावना और विद्रोह फैलाने वालों में सईद, शेख इमाम और मदुस्वामी गिरफ्तार किए गए। तंजौर में इसी भांति शेख इब्राहीम को मार्च 1858 में गिरफ्तार किया गया। वेल्लौर में नवंबर 1858 में कुछ सिपाहियों ने विद्रोह किया। कैप्टन हार्ट और जेलर स्टफर्ड को मार दिया गया। एक सिपाही को मृत्युदंड दिया गया। अगस्त 1857 में सेलम में एक भारी भीड़ ने बगावत की घोषणा की, जिसमें अधिकतर जुलाहे थे। सितंबर 1857 में सेलम में पुन: बेचैनी हुई। एक व्यक्ति कुंदास्वामी मुदाली ने यूरोपीय कर्मचारियों की हत्या कर दी। मदुरई में अनेक संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

भारत के सुदूर दक्कन का क्षेत्र केरल भी इस विद्रोह की चिंगारियों से दूर नहीं रहा। किणलोन, कोचीन, कालीकट इसके प्रमुख स्थान थे। स्वतंत्रता संग्राम के संदेशवाहक जुलाई 1857 में नागोर व तंजीर से कोचीन पहुंचे, पर वे शीघ्र गिरफ्तार कर लिए गए। मालाबार में भी कुछ व्यक्ति राजद्रोह के आरोप में पकडे गए। अगस्त में मालाबार से 10वें स्थानीय पैदल सैन्य दल के बंबई के नाम राजद्रोहात्मक पत्रों को पकडा गया। सितंबर 1857 में बानाजी कृदरत कंजी मामा को उत्तेजक भाषा बोलने के कारण तेलीचैरी में गिरफ्तार कर आठ वर्ष का कारावास दिया गया। इसी भांति कुनी मोई को भी पकड़ा गया। केरल में बाद में विशेषकर त्रावणकोर में अन्य विद्रोह हुए, जिसमें सैनिक और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर अनाज की दुकानों को खोलने के लिए मजबूर किया। इसमें 20 फ़ौजी गिरफ्तार किए गए। ये संघर्ष 1859 तक चलते रहे।

इन संघर्षों से पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया गोवा, दमन, दीव और फ्रांसीसी पांडिचेरी भी अछूता न रहा। गोवा में दीपूजी राणा ने संघर्ष किया जो बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुस्ट-डी उवराए ने ब्रिटिश मद्रास सरकार के गवर्नर हेस्सि से यूरोपियों की रक्षार्थ विद्रोह से बचने के लिए शस्त्रों की प्रार्थना की। 29जून, 1857 की ब्रिटिश सरकार के आदेश से 200-300 फ्रौजी बंदूकें, 100-150 हथगोले, कारतूसों के बक्से, कुछ तलवारें और टोपियां भेजी गईं।

# दक्षिण भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र



1857 का विद्रोह दक्षिण के विभिन्न स्थानों में व्याप्त था। इसमें नाना साहेब की विशेष भूमिका रही और उन्होंने 18 अप्रैल, 1858 में दक्कन के लिए एक घोषणा-पत्र भी भेजा। दक्कन के राज्यों के असंतुष्ट प्रमुखों, जमींदारों, स्थानीय सरदारों ने इस विद्रोह में भाग लिया। सैनिकों की संख्या यद्यपि उत्तरी भारत से कम थी, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से कम न थी। उदाहरणत: 1857-58 के दौरान हुए सैनिकों के कोर्ट मार्शल अभियोग की संख्या बंगाल में 1954, बंबई में 1213 और मद्रास में 1044 थी। इस महान संघर्ष में सैकड़ों व्यक्ति शहीद हुए, हजारों को निर्वासित किया गया और बड़ी संख्या में व्यक्ति बंदी बनाए गए।

स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुंडर्गी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अण्णाजी फड़नवीस, तात्या मोतिते, मद्रास के गुलाम गौस और सुल्तान बख्श, चिंगलपुट के अरणागिरि और कृष्णा, कोयंबटूर के मुलबागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा और मुल्ला सली कोनजी मरकार थे। इस विद्रोह में महाराष्ट्र के पहाड़ी और जंगल में रहने वाले भीलों, कोली और गोंड, कर्नाटक में बेदर, आंध्र में कोया और सवारा ने भाग लिया था।

संक्षेप में यह विद्रोह राष्ट्रव्यापी था और इसमें सभी क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जातीय संप्रदायों और वर्गों ने भाग लिया था।

# विद्रोह की असफलता के कारण

1857 का विद्रोह यद्यपि समूचे भारत में फैला, परंतु संपूर्ण भारत की जनसंख्या और क्षेत्र को यह विद्रोह आंदोलित न कर सका। साढ़े पांच सौ से भी अधिक रियासतों में से कुछ गिने—चुने राजाओं ने इस विद्रोह में भाग लिया। इसके विपरीत लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ये शासक 'तूफान को रोकने में बांध' की तरह साबित हुए। पंजाब का अधिकतर भू—भाग, राजपूताना,

कश्मीर शांत रहे। हैदराबाद के निजाम, कश्मीर का राजा गुलाब सिंह, पिटयाला, नाभा और जींद के सिक्ख शासक, इंदौर के होल्कर, ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल का नवाब, टीकागढ़ और टेहरी के राजाओं ने अपने पद तथा राज्य को बनाए रखने के लिए इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभित्त की बड़ी प्रशंसा की गई। 'लंदन टाइम्स' के विशेष प्रतिनिधि सर विलियम डब्ल्यू एच. रसेल ने, जो विद्रोह के समय भारत में थे, लिखा —

'यदि समस्त भारतवासी उत्साह और हिम्मत से अंग्रेजों के विरुद्ध मिल जाते, तो वे शीघ्र पूरी तरह से नष्ट हो जाते। यदि पटियाला और जींद के राजा हमारे मित्र न होते और यदि सिख हमारी सेनाओं में भर्ती न होते और पंजाब में शांति न बनी रहती तो दिल्ली पर हमारा अधिकार करना असंभव होता।'

बड़े जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने भी सामान्यतः तत्कालीन कंपनी के शासन को समर्थन दिया। अंग्रेजी पढ़ा-लिखा शिक्षित वर्ग भी इस संघर्ष में तटस्थ रहा। अतः संपूर्ण देश के लोगों का मिल-जुलकर प्रयास न करना इसकी असफलता का कारण रहा।

विद्रोह यद्यपि विस्तृत था, परंतु उसके उद्देश्य सीमित थे। यह विद्रोह अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए किया गया, परंतु अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय शासन का क्या स्वरूप होगा, इसकी पूरी तस्वीर क्रांतिकारियों के सम्मुख न थी। विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है, 'यदि लोगों के सम्मुख सुस्पष्ट रूप से एक नया आदर्श रखा गया होता, जो इतना मोहक होता कि उनके हृदय को आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का विकास और अंत भी उतना ही महान और सफलतापूर्ण होता जितना कि उसका प्रारंभ... जहां तक विध्वंसात्मक पक्ष का संबंध है, विद्रोह को सफल तरीके से चलाया गया, किंतु जब

सृजन का समय उपस्थित हुआ तो उदासीनता, पारस्परिक भय और अविश्वास का उदय हो गया। अतः भावी उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण वे पुनः आपसी झगड़ों में लग गए।'

विद्रोह की असफलता के कई प्रमुख कारणों में से एक था श्रेष्ठ और देशव्यापी नेतृत्व की कमी। मुगल सम्राट बहादुर शाह एक वृद्ध, निराशापूर्ण और दुर्बल व्यक्ति था। वास्तव में उसे जबरदस्ती भारत का सम्राट घोषित किया गया था। रानी जीनत महल और उसके बेटों ने दुश्मन के साथ मिलकर उसे कमजोर कर दिया था। नाना साहेब, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवरसिंह, बख्त खान और अजीमुल्ला खां—क्रांति के नेता यद्यपि अपने इरादों के पक्के थे, परंतु उनका नेतृत्व न तो अखिल भारतीय स्तर का ही था और न ही उनमें परस्पर तालमेल था। इसके विपरीत वे एक-दूसरे को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। स्वामी विवेकानंद ने 1857 के इस विद्रोह की असफलता का कारण नेताओं की उदासीनता माना है।

सैनिक दृष्टि से भारतीय सैनिकों ने देशभिक्त, धार्मिक जोश और नि:स्वार्थ भावना से विद्रोह किया धा, परंतु उनमें अनुशासन का सर्वथा अभाव, सैनिक संगठन की कमी, आधुनिक शस्त्रों की कमी और योग्य सेनापितयों का अभाव था। भारतीय सेनाएं बर्छी, तीर, कमान, गंड़ासे और तलवारों से लड़ रही थीं, जबिक अंग्रेज़ सेना नवीनतम बंदूकों और राइफ़लों से लैस थी। अंग्रेज़ों के पास प्रभावकारी तोपखाना था। इसके साथ उनके पास विनाशकारी समुद्री शक्ति भी थी। ब्रिटिश शासकों के पास भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए सभी सामरिक सुविधाएं प्राप्त थीं।

1857 के विद्रोह की एक बड़ी कमज़ोरी इसका निश्चित समय से पूर्व प्रारंभ हो जाना था। भारतीय सैनिकों में जोश तो था, परंतु होश की कमी थी। जी.बी. मालेसन ने अपनी पुस्तक 'इंडियन म्यूटनी' में लिखा—'यदि पूर्व निश्चय के अनुसार, एक तारीख को सारे भारत में स्वाधीनता का युद्ध शुरू होता तो भारत में एक भी अंग्रेज जीवित न बचता।'

अंग्रेजों के सौभाग्य से विश्व की परिस्थितियां भी शीघ्र ही उनके अनुकूल हो गई थीं। क्रीमिया के युद्ध में रूस को पराजित किया जा चुका था। चीन भी प्रसिद्ध अफ़ीम युद्ध में हार गया था। समुद्री मार्ग पर भी अंग्रेजों का प्रभाव था। 1,12,000 सैनिक यूरोप के भिन्न-भिन्न स्थानों से भारत भेजे गए। 3,10,000 सैनिकों की अतिरिक्त भारतीय सेना का यहां पर ही गठन किया गया। क्रांतिकारियों को इस प्रकार की सहायता की कोई संभावना न थी। लॉर्ड डलहौजी की रेल, तार और डाक की व्यवस्था क्रांति को दबाने में बहुत उपयोगी रही। अंग्रेजों के लिए यातायात की बड़ी सुविधा हो गई थी। विद्रोह के समाचार नर्मदा के पार न पहुंचने पाएं, इसकी व्यवस्था की गई थी। जी. टी. रोड पर कडा नियंत्रण रखा गया था। सितंबर के मध्य में अचानक दिल्ली पर अंग्रेज़ों का प्रभूत्व होना भी क्रांतिकारियों में एक निराशा का वातावरण बनाने वाला साबित हुआ। एक-एक करके सभी क्रांतिकारी पकड लिए गए. अनेक क्रांतिकारी फांसी पर लटका दिए गए या फिर वे किसी गुप्त स्थान को चले गए। इससे अंग्रेजों को मनमानी करने का अवसर मिला।

असफलता का एक और कारण लॉर्ड कैनिंग के साहस और उदार नीति को भी कहा जा सकता है। उसने बड़े धैर्य से क्रांतिकारियों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। अत: कुछ विद्वानों ने इतने अत्याचारों के बाद भी उसे 'दयालु कैनिंग' कहा है।

वास्तव में विद्रोह की विफलता का कारण भारतीयों की वीरता अथवा साहस की भावना का अभाव न होकर राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी, नेतृत्व की कमी और परस्पर फूट थी।

# 1857 के विद्रोह का स्वरूप

1857 के विद्रोह के बारे में अनेक इतिहासकारों, प्रशासकों और विद्वानों ने लिखा है। इसके स्वरूप के संबंध में विद्वानों में परस्पर विरोधी मत हैं। चार्ल्स रेक्स ने अपनी पुस्तक 'नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ-वैस्टर्न प्रोविंसिस ऑफ इंडिया' जो कि 1858 में प्रकाशित हुई थी, में इसे वस्तुत: एक सैनिक विद्रोह माना जिसने कुछ क्षेत्रों में जन-विद्रोह का रूप ले लिया। इसी विचार का समर्थन किशोरी चंद्र मित्र, शंभु चंद्र मुख्जीपाध्याय, हरीश चंद्र मुखर्जी और सर सैयद अहमद खां ने भी किया, जिन्होंने इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहा।

तत्कालीन अंग्रेजों ने सामान्यतः इसे मुसलमानों का कृत्य बतलाया। रॉबर्ट्स, श्रीमती कृपलैंड ने इसे मुस्लम विद्रोह कहा। न केवल यूरोपीय बल्कि कुछ मुसलमानों ने भी इस तथ्य को माना है कि वे इस विद्रोह में विरष्ट सहयोगी थे। जी. बी. मालेसन और टेलर ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि यह दो समुदायों – हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त प्रयास था।

कुछ इतिहासकारों ने इसे और व्यापक रूप देने का प्रयत्न किया। सर जे. केयी ने जो उस समय कंपनी के राजनीति और गुप्त विभाग के सचिव थे और जिन्होंने 1857 के संघर्ष पर तीन भागों में 2000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा है, इसे श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा है। एल.ई.आर. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। टेलबोएस व्हीलर ने इस विद्रोह को एशियाई स्वभाव का परिचायक बतलाया। टी.आर होम्ज ने इसे और विस्तृत कर सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा। यह सभी निष्कर्ष भावनात्मक हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इन्हें ब्रिटिश अथवा यूरोपीय जनमत का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास मात्र कहा जा सकता है।

केंब्रिज के एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे प्राचीन पुरातनवादी भारत का अंतिम प्रयास बतलाया है। उसके अनुसार, यह पुराने रजवाड़ों द्वारा पूर्व स्थापित जमींदार परिवारों का प्रयास मात्र था।

The state of the s

जॉन ब्रूस नॉर्टन ने अपनी पुस्तक 'टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन' में इसे मात्र सैनिकों का विद्रोह नहीं, बल्कि जन-विद्रोह माना है। बहुत से अंग्रेज़ी लेखकों, जैसे—डफ, मालेसन, केयी और चार्ल्स बॉल ने भी इस मत का समर्थन किया और 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का एक सामूहिक अभियान कहा। डॉ. एस. बी. चौधरी का कथन है कि विभिन्न स्थानों पर जनता ने पहले विद्रोह किया और बाद में सेना ने। डिजरेली ने इस विद्रोह के वास्तविक रूप की पहचान की और यह घोषणा की कि यह एक 'राष्ट्रीय विद्रोह' था, न कि सैनिक विद्रोह। आज अधिकांश भारतीय इसे जनता का विद्रोह मानते हैं और कभी—कभी तो वे इससे आगे बढ़ते हुए यह कहते हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता—संग्राम था।

सर्वप्रथम विनायक दामोदर सावरंकर ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा। पट्टाभि सीतारमैया के अनुसार भी 1857 का महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता-संग्राम था। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक 'द ग्रेट रिवेलियन' में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि यह केवल विद्रोह नहीं था, यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, क्योंकि यह विद्रोह शीघ्र ही जन-विद्रोह के रूप में परिणित हो गया था। बैंजमिन डिजरेली ने भी ब्रिटिश संसद में इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सुरेंद्रनाथ सेन लिखते हैं कि, 'युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, स्वातंत्र्यं युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक थे, जिसका प्रतिनिधित्व दिल्ली का बादशाह करता था।'

जिन विद्वानों ने इसे स्वतंत्रता-संग्राम माना है, उन्होंने अपने मत के समर्थन में तर्क दिया है कि इस संग्राम में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे-से-कंधा मिलाकर समान रूप से भाग लिया और इन्हें जनसाधारण की सहानुभति प्राप्त थी। अतः इसे केवल सैनिक विद्रोह या सामंतवादी प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। सैनिकों ने विद्रोह आरंभ अवश्य किया था और अंत तक वे ही लड़ते रहे, किंतु उनके साथ लाखों अन्य लोगों ने भी भाग लिया। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है कि विद्रोह काल में मरने वालों में जनसाधारण की संख्या अधिक थी। सामंतों या सैनिकों ने तो केवल अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर विद्रोह में भाग लिया था, जबकि जनसाधारण का तो एक ही स्वार्थ था - विदेशियों को भारत से खदेडना। अनेक स्थानों पर तो जनता ने ही सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया तथा जिन लोगों ने या नरेशों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया।

विद्रोह के स्वरूप के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के आरंभ करने वालों के लक्ष्यों से निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि उस क्रांति ने अपनी क्या छाप छोडी।

अतः 1857 के विद्रोह का स्वरूप निर्धारित करते समय हमें यह देखना होगा कि इस संघर्ष में भाग लेने वालों का दृष्टिकोण क्या था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अंग्रेजों को काफ़िर और फिरंगी कहते थे। सारे देश में अंग्रेज विरोधी भावनाएं थीं। सभी विद्रोहियों तथा जनसाधारण का एक ही लक्ष्य था — अंग्रेजों को भारत से निकालना। अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष था। यदि हम तत्कालीन

साहित्य पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उस समय का साहित्य भी अंग्रेज विरोधी भावना प्रदर्शित करता है। जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया अथवा विद्रोहकारियों को शरण एवं सहायता दी, उनकी प्रशंसा में गीतों की रचना की गई। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें कायर कहा गया।

जनता की इन भावनाओं को राष्ट्रीय न कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या देश की समस्त 40 करोड़ जनता ने भाग लिया था? क्या उस समय भी कोई अंग्रेजभक्त नहीं था? ये सभी बातें तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी मिलती हैं, किंतु मूल बात तो यह है कि 1857 के संघर्ष में नि:संदेह जनभावना अंग्रेजों के विरुद्ध थी। विद्रोहियों को संगठित करने वाला एकमात्र तत्त्व विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना थी। अत: इस बात में कोई संदेह नहीं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए हुआ था।

1857 के विद्रोह के संपूर्ण घटनाचक्र को देखते हुए यह विदित होता है कि यह भारतीयों का एक ब्रिटिश विरोधी देशभिक्तपूर्ण परंतु असंगठित स्वतंत्रता का प्रयास था। इस विद्रोह के दूरगामी परिणामों को भी ओझल नहीं किया जा सकता। 1857 के विद्रोह के बाद भी उसका भय सदैव अंग्रेज़ी शासन को सताता रहा।

यह उल्लेखनीय है कि मुसाई सिंह (जन्म 1836, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर ज़िले के कोउ तहसील के एक परगने के राज्य भदोही का विद्रोही) 1857 के गदर के लिए दंडित अंडमान स्थित व्यक्तियों में अंतिम जीवित व्यक्ति था, जिसे 50 वर्षों के बाद मई 1907 में मुक्त किया गया।

अशोक मेहता ने लिखा है—'यह समाज रूपी ज्वालामुखी पर्वत का ऐसा विस्फोट था, जिसमें से बहुत–सी शक्तियों को निकलने का श्रेय प्राप्त हुआ। इस ज्वालामुखी के फटने के पश्चात संपूर्ण सामाजिक

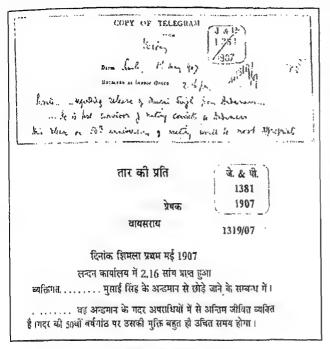

दृश्य बदल चुका था। विद्रोह के चिह्न गंभीर रूप से चमकते रहे।

1857 की घटनाएं भारतीयों के मस्तिष्क में निरंतर कौंधती रहीं। उन्होंने उसकी स्मृतियों को निरंतर जागृत रखा। वह दीपक की लौ की भांति वीरता और देशभिक्त का पथ आलोकित करती रही। आगामी वर्षों में भारत के देशभक्त एवं क्रांतिकारी 1857 के सेनानियों को कभी न भूले। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास हुआ। 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रीय जागरण को बढ़ाया।

मुसाई सिंह की रिहाई का तार

#### अभ्यास प्रश्न

- 1. 1857 में भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के क्या कारण थे ?
- 2. 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए।
- 1857 के विद्रोह में विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष किस सीमा तक उत्तरदायी था ? क्या इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कह सकते हैं ?
- 4. 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए।
- 5. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -
  - (क) चर्बीयुक्त कारतूस
  - (ख) विलय नीति

#### परियोजना कार्य

🛮 भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिखाइए।

# अध्याय



# 1857 के बाद

1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी घटना थी। यह एक युग की समाप्ति और एक नए युग का प्रारंभ था। इसके द्वारा शासकीय ढांचों में आधारभूत परिवर्तन हुए। संवैधानिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भारत में एक शताब्दी से शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की भी समाप्ति हो गई। भारत में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हो गया। शीघ्र ही यह परिवर्तन 1858 में बेहतर सरकार चलाने के लिए एक अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की घोषणा से प्रकट हुआ।

# महारानी विक्टोरिया की घोषणा और ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति

महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने शासक और शासितों के संबंधों को एक नवीन मोड़ दिया। 1नवंबर, 1858 को यह शाही घोषणा भारत के प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर पढ़कर सुनाई गई। कुछ लोगों ने इसे एक महान अधिकार-पत्र के रूप में लिया। सामान्यतः सभी ने इसका स्वागत किया।

महारानी विक्टोरिया की इस घोषणा के पीछे मुख्यतः चार उद्देश्य थे। प्रथम, भारतीय जनता को यह बताना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया है और इंग्लैंड का सीधा शासन प्रारंभ हो गया है। इस घोषणा के माध्यम से इंग्लैंड की सरकार अपने शासन के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करना चाहती थी। इसके द्वारा भारतीय जनता को कुछ आश्वासन दिए गए, जिनका उद्देश्य भारतीय जनता के प्रति सद्भावना, सिहष्णुता और समानता के भाव प्रकट करना था।

महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा 1858 के अधिनियम को व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड कैनिंग की भारत में पुनर्नियुक्ति की गई और उसे शासन का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। अब उसे गवर्नर जनरल के साथ-साथ वायसराय भी कहा जाने लगा। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम नागरिक और सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति को पहले की भांति मान्यता दे दी गई। महारानी विक्टोरिया

की घोषणा भारतीय रियासतों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधियों, समझौतों को स्वीकार कर लिया गया।

दूसरे, ब्रिटिश शासन काल में क्षेत्रीय विस्तार न करने का आश्वासन दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के अधिकारों, सम्मानों व पदों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। अनेक राजाओं को विभिन्न उपाधियां दी गईं। इसके अलावा गोद लेने की प्रथा को स्वीकार किया गया। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीय रियासतों में अंग्रेजों के लिए आधार का काम किया। इस घोषणा ने भारतीय जनता पर भी बड़ा असर किया। अब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई, सभी के साथ समान व्यवहार करने का आश्वासन दिया गया और समान ऊंचे पदों पर योग्यता को आधार माना गया।

तीसरे, प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान और संरक्षण का आश्वासन दिया गया। हिंसात्मक कार्यों में लगे अपराधियों को छोड़कर सबको क्षमादान करने की घोषणा की गई। जनहित कार्यों को प्रोत्साहन देने का भी आश्वासन दिया गया।

उपरोक्त सभी आश्वासनों के आधार पर लगा कि कंपनी की अपराधपूर्ण शताब्दी समाप्त हो गई। सैद्धांतिक रूप से यह घोषणा महत्त्वपूर्ण थी, पर व्यावहारिक दृष्टि से यह केवल शब्दों का चमत्कार मात्र था। इससे भारतीय जनजीवन को उन्नत करने में कोई लाभ न हुआ, बल्कि व्यवहार में सरकार की नीति आक्रामक, हिंसात्मक, तर्क विरोधी, पक्षपातपूर्ण और सतत हस्तक्षेप की चलती रही। परंतु इस घोषणा ने भारतीय राजाओं को अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने इस घोषणा से बड़ी राहत महसूस की। साथ ही इस घोषणा से शासकीय दबदबा भी बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की समाप्ति की दृष्टि से इसके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए एक भारतीय लेखक ने लिखा है —

'क्रांति को समाप्त करने का जितना श्रेय अंग्रेज अफसरों या सैनिकों को दिया जा सकता है, यदि उससे अधिक नहीं तो उसके समान ही श्रेय विक्टोरिया के घोषणा-पत्र को भी देना पड़ेगा।'

# सेना का पुनर्गठन

1857 के विद्रोह के दमन के साथ ही ब्रिटिश शासन को जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता महसूस हुई वह थी सेना का पुनर्गठन। बंगाल सेना के 1,28,000 में से 1,20,000 सैनिक मर गए या घायल हो गए थे। केवल 11 ऐसी रेजीमेंट थीं, जिन्होंने बगावत नहीं की थी। लेकिन पुनर्गठन से पूर्व ही अंग्रेज़ों को एक और बगावत का सामना करना पड़ा, जिसे 'श्वेत विद्रोह' कहा जाता है। इसमें भारतीय सेना के यूरोपीय सैनिकों ने भाग लिया। इनके असंतोष का मुख्य कारण यह था कि बिना उनकी इच्छा के उनकी सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया था। अतः श्वेत सैनिकों ने विद्रोह और प्रदर्शन किए। परिणामत: लॉर्ड कैनिंग ने लगभग 10,000 यूरोपीय सैनिकों को सेवामुक्त कर दिया। श्वेत सैनिकों द्वारा उत्पन्न इस अशांति ने भी लॉर्ड कैनिंग का ध्यान सेना के पुनर्गठन की ओर शीघ्रता से दिलाया।

ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के पुनर्गटन के नवीन आधार थे — प्रथम, यूरोपीय सैनिकों की एक विशेष अनुपात में भर्ती की जाए। दूसरे, कुछ महत्त्वपूर्ण स्थान ब्रिटिश सैनिकों के लिए सुरक्षित रखे जाएं। तीसरे, विभिन्न जातियों और वर्गों के सैनिकों को मिलाकर रखा जाए, तािक वे आपस में लड़ते रहें और उनमें एकता की भावना पैदा न हो। भारत मंत्री वुड का मत था कि 'भारत में ऐसी सेना होनी चािहए जो वास्तव में भारतीय न हो।' चौथे, सेना का भारतीय जनता के साथ संपर्क न रखा जाए और भारतीय समाचार-पत्र भी सैनिकों तक कम-से-कम पहुंचें। पांचवें, जहां तक संभव हो, तोपखाने में भारतीयों को स्थान न दिया जाए। छठे, यूरोपीय सैनिकों की अधिक भर्ती की जाए।

उपरोक्त सैनिक नीति के आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने सेना का पनर्गठन किया। प्रथम, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में अब यह अनुपात एक और दो का तथा मद्रास और बंबर्ड की सेनाओं में दो और पांच का था। 1861 में इस दृष्टि से कटौती की गई। भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या 65,000 और भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 कर दी गई। दूसरे, तोपखाने पर पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों का नियंत्रण कर दिया गया। तीसरे, 1857 से पूर्व स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। यह एक विवादास्पद विषय था। 1860 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून द्वारा यह तय किया कि भविष्य में स्थानीय यूरोपीय सैनिकों को भर्ती नहीं किया जाएगा। इस समय तक जो भी ऐसे सैनिक थे, उन्हें शेष सेना के साथ मिला दिया गया। चौथे, कुछ राजभक्त रेजीमेंटों को छोड़कर बंगाल सेना को समाप्त कर दिया गया। पांचवें, सैनिक पुलिस समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग ने सैनिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए।

The second of the second secon

भारतीय विधान परिषद् अधिनियम (1861)
1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश
साम्राज्य का सीधा शासन स्थापित हो गया, लेकिन
भारत की आंतरिक शासन व्यवस्था लगभग उसी
प्रकार की थी। साथ ही केंद्रीय विधान परिषद् में भी
अनेक प्रकार के दोष थे, न उसका संगठन ही
संतोषजनक था और न ही उसकी शिक्तयां निश्चित
थीं। सभी महत्त्वपूर्ण समस्याएं केंद्रीय विधान परिषद्
में विचार के लिए रखी जाती थीं। ब्रिटिश सरकार
और गवर्नर जनरल के बीच पत्र-व्यवहार भी बहुत
बढ़ गया था। 1857 के विद्रोह के बाद यह महसूस
होने लगा था कि केंद्रीय विधान परिषद् में भारतीयों
को स्थान दिया जाए। सर सैयद अहमद खां ने यह
कहा था—'भारतीय विधान परिषद् में यदि एक भी

भारतीय होता तो इतनी गलितयां न होतीं। कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर जैसे आयकर पर, भारत की केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में भी कटुता पैदा हो गई थी। साथ ही केंद्रीय विधान परिषद् में कोई भी गैर-कानूनी सदस्य न था और जो भी सदस्य थे, उन्हें प्राय: भारतीय समस्याओं की जानकारी न थी।

अतः इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए 1861 में भारतीय विधान परिषद् अधिनियम बनाया गया। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यपालका परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया, जो विधि वृत्ति का व्यक्ति होना था। अतः सदस्यों की संख्या अब पांच हो गई। दूसरे, कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभागीय प्रणाली शुरू की गई। तीसरे, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम-से-कम 6 और अधिक-से-अधिक 12 कर दी गई। चौथे, ये सदस्य केवल कानुनी मामलों में ही अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इन्हें कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार न था। साथ ही प्रशासन अथवा वित्त संबधी अधिकार भी नहीं थे। इस संबंध में गवर्नर जनरल को अनेक अधिकार दिए गए थे। पांचवें. प्रांतों में भी अंतिरिक्त सदस्यों की 4 से 8 तक संख्या निश्चित की गई। छठे, प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी प्रकार का भेदभाव न रखा गया।

अतः उपरोक्त अधिनियम, 1858 के पश्चात का एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। वास्तव में इसे आधुनिक काल में भारतीय इतिहास में प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ कहा जा सकता है। इसके दूरगामी परिणाम हुए। इससे देश में लोगों को विधि निर्माण में स्थान दिया जाने लगा। इसने बंबई और मद्रास की सरकारों को कानून बनाने के संबंध में अधिकार प्रदान किए। इसने विधान परिषद् के क्षेत्र में विकेंद्रीयकरण की नीति की आधारशिला रखी, जिसके परिणामस्वरूप 1937 में प्रांतों में आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हो सकी।

was the same of th

# भारतीय रियासतों के प्रति पुरस्कार और दंड की नीति

1857 के संघर्ष में अनेक भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने इन रियासतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। उसने कहा था — 'इन्होंने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता।' यह सर्वविदित है कि ग्वालियर, हैदराबाद, नाभा और जींद के शासकों ने पूरी तरह से अंग्रेजों की मदद की थी। ब्रिटिश सरकार इस अवस्था को कायम रखना चाहती थी। अतः उन्होंने राज्य हड़पने की पूर्व नीति में परिवर्तन किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने एक हितेषी के रूप में खड़ा किया।

उपरोक्त परस्पर सहयोग और मैत्री का भाव महारानी विक्टोरिया की घोषणा में देखा जा सकता है. जिसका संक्षिप्त वर्णन अन्यत्र किया गया है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में उन्हें तरह-तरह के आश्वासन दिए गए। सामान्यत: वफ़ादार राजाओं, नवाबों, जमींदारों को परस्कृत करने और विद्रोहियों को सजा देने की नीति अपनाई गई। हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया. भोपाल के शासक, नेपाल के राणा को सम्मानित किया गया। पटियाला, नाभा, जींद और कप्रथला के शासकों को अति विश्वसनीय बताया गया। इन्हें भूमि, सनद, उपाधियां, तलवारें और अन्य भेंटें प्रदान की गईं। पटियाला के महाराजा नरेंद्रसिंह की अत्यधिक वफ़ादारी के लिए बहुत सम्मान दिया गया। गोद लेने की प्रथा की पुन: स्वीकृति दी गई। पं जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है - 'अवध के उन ताल्लुकदारों को, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, शीघ्र ही ब्रिटिश साम्राज्य के चहेते पुत्र बना दिया गया। अनेक राजाओं को 'सर' की उपाधि दी गई।'

इसी भांति विद्रोही राजाओं को कड़ी यातनाएं और सजा दी गई। उदाहरण के लिए हरियाणा क्षेत्र में तीन छोटी-छोटी रियासतों पटौदी, दुजाना और लोहारु को छोड़कर जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, सभी महत्त्वपूर्ण रियासतें दादू, फर्रुखनगर, वल्लभगढ़, बुढ़िया और कलसिया हड़प कर ली गईं। अवध को 1877 में आगरा प्रेसीडेंसी में मिलाकर उत्तर पश्चिम प्रांतों का भाग और बाद में यूनाइटेड प्रोविंसिस ऑफ आगरा व अवध का भाग बना दिया। जिन विद्रोहियों ने विद्रोहों में बढ़-चढ़कर भाग लिया था, उनको फांसी अंथवा अन्य कठोर दंड दिए गए।

वस्तत: भारतीय रियासतों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के एक अंग के रूप में रही। आगामी भारत के गवर्नर जनरलों अथवा वायसरायों ने अपने-अपने ढंग से रियासतों के प्रति नीति स्पष्ट की, परंतु सभी ने ब्रिटिश शासन की सर्वोच्वता को प्रमुखता दी थी। देखने में ब्रिटिश शासन ने भूमिगत विस्तार, विलय और विजय की नीति त्याग दी थी, परंतु उन्हें कुशासन के नाम पर दंडित किया जाता रहा। इस भांति भारतीय रियासतों का अपना स्वतंत्र स्वरूप, शक्ति और स्थान जाता रहा। ब्रिटिश क्राउन समचे भारत की रियासतों के सर्वोच्च स्वामी बन गया। वे उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने के लिए शासकों पर गवर्नर जनरल, पालिटिकल डिपार्टमेंट, रेज़ीडेंट और एजेंट के रूप में नियंत्रण करने लगे। वे समय-समय पर आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते और अपना दबदबा बनाए रखते थे। वे अंग्रेज रियासतों के उत्तराधिकारियों को चुनने, मंत्रियों को नियुक्त करने, हयने में भी रुचि लेते थे। उनकी नवीन नीति थी कि राजाओं को कप्रशासन के लिए दंडित तो किया जाए, परंतु प्रदेश विलय न किए जाएं। उदाहरण के तौर पर 1874 में बडौदा के मल्हार राव गायकवाड़ पर कुशासन और अंग्रेजों के रेजीडेंट को जहर देने का आरोप लगाया गया और उस पर एक बनावटी मुकद्दमा चलाया गया। परिणामस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया और गायकबाड़ का एक अन्य वंशज सिंहासन पर बैठा दिया गया।

The second secon

1876 में ब्रिटिश संसद ने एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम 'रायल टाइटल्स' पास किया। इससे महारानी विक्टोरिया को भारत में समस्त ब्रिटिश प्रदेश और भारतीय रियासतों सिहत भारत की 'सम्राज्ञी' की उपाधि से विभूषित किया गया। अंग्रेज़ी साम्राज्य की शिक्त का प्रदर्शन करने और भारतीय राजाओं में राजभिक्त बढ़ाने के लिए भारत में शानदार शाही दरबार लगाने की प्रथा भी शुरू की गई।

## 'बांटो और राज करो' की नीति

1857 के विद्रोह में पहली बार हिंदू-मुसलमानों ने कंधे-से-कंधा मिलाकर भाग लिया। अंग्रेज सरकार इस बढ़ते संबंध से सतर्क और परेशान हुई और उसने अलगाव की नीति को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया। 1857 के संघर्ष के पश्चात प्रारंभ में अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति घृणा की नीति अपनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद मुसलमानों की नमाज के लिए बंद कर दी गई, जिसे बाद में नमाज के लिए खोला गया। सर अल्फ्रेड लायल के अनुसार 'ब्रिटिश मुसलमानों को अपना दुश्मन मानने लगे थे।' ब्रिटिश शासन के आ जाने से अनेक मुसलमान, राजनीतिक व आर्थिक लाभ के पदों से वचित हो गए। सेना, प्रशासनिक सेवाओं और राजदरबार में उनका वर्चस्व समाप्त हो गया।

प्रारंभ में मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार संदेह और दमन का रहा। भारत के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरों ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसमें लिखा था— 'मैं इस विश्वास से आंखें नहीं मूंद सकता कि यह कौम (मुस्लिम) मूलत: हमारी दुश्मन है और इसलिए हमारी सच्ची नीति हिंदुओं से मित्रता की है।' 'बांटो और राज करो' की साम्राज्यवादी नीति भारत में अंग्रेजों की राजनीति का आधार बन गई थी। अत: अंग्रेजों ने इन दोनों प्रमुख समुदायों को बांटे रखने को अपना आधार बनाया। वस्तुत: 'बांटो और राज करो' की नीति लंदन

के इंडिया आफ़िस से लेकर कलकत्ता और दिल्ली के वायसराय भवनों तक और नीचे भारत के प्रत्येक ज़िले में ज़िलाधिकारियों की नीति बन गई थी।

# वर्नाकुलर प्रेस का दमन

भारत के राष्ट्रीय जागरण में भारतीय समाचार-पत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि भारतीय समाचार-पत्र कुछ लोगों ने पहले भी शुरू िकए थे, परंतु राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक 'संवाद कौमुदी' और 1822 में फ़ारसी में 'मिरात-उल-अखबार' प्रारंभ िकए। पत्रों के साथ-साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई भी प्रारंभ हो गई थी। भविष्य में कंपनी के शासन के भय से 1823 में अनुज्ञप्ति नियम पारित िकया गया, परंतु कंपनी के काल में समाचार-पत्रों की संख्या निरंतर बढ़ती गई।

1857 के विद्रोह में इन समाचार-पत्रों ने सिक्रय भूमिका निभाई थी। इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया था और उसका विरोध करने की प्रेरण दी थी। इसमें अनेक प्रसिद्ध अखबार 'सुल्तान-उल-अखबार', 'सादिक-उल-अखबार', 'तिलस्मे-लखनऊ', 'सराजुल अखबार', 'दिल्ली उर्दू अखबार' और 'अखबार-उल-जफर' उल्लेखनीय हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में स्वीकार किया 'मझे संदेह है कि इस बात को लोग अच्छी तरह समझते और जानते हैं या नहीं कि भारत देश की जनता के हृदय में प्रेस ने किस खतरनाक हद तक राजद्रोह का विष फैलाया है। स्पष्ट है कि इसमें देशी पत्रों का हाथ है।' वस्तुत: देशी पत्रों ने, खासकर उर्दू और फ़ारसी अखबारों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अत: सरकार ने देशी समाचार-पत्रों के दमन की नीति अपनाई। 1857 के पश्चात 1867 के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत मेटकाफ़ द्वारा प्रेस संबंधी स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई थी।

इस संदर्भ में 1878 में सर्वाधिक दमनकारी नियम लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम (The Vernacular Press Act, 1878) पारित हुआ। लॉर्ड लिटन के काल में 600 अखबार प्रचलित थे, जिनमें अधिकतर देशी भाषाओं के थे। इन समाचार-पत्रों से ब्रिटिश नौकरशाही के कान खड़े हुए और भावी किटनाइयों को देखते हुए उसने इस संबंध में एक नियम बनाया। वास्तव में इस नियम बनाने के पीछे कुछ ऐसे कारण थे, जिन्हें दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। भारत में ब्रिटिश शासन इस देश का विभिन्न ढंग से आर्थिक शोषण कर रहा था।

प्रथम आर्थिक निष्कासन के द्वारा भारत उत्तरोत्तर कंगाल हो रहा था, जबिक ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि निरंतर बढ़ रही थी। दूसरे, लॉर्ड लिटन ने ब्रिटिश साम्राज्य की गरिमा और वैभव को प्रकट करने के लिए दिल्ली दरबार करने की योजना रखी थी, जिस पर व्यय होने वाली विपुल धनराशि वाले समाचार जो देशी समाचार—पत्रों में प्रकाशित हो रहे थे, जनाक्रोश को बढ़ा रहे थे। तीसरे, लॉर्ड लिटन ने अपने युग में हुए अकाल के बारे में ढुलमुल नीति अपनाई थी। चौथे, लॉर्ड लिटन के भारतीय हथियार नियम की चर्चा भारतीय समाचार—पत्रों में जोर—शोर से हुई थी। अत: इनसे अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई थी।

22 अक्टूबर, 1877 की एक टिप्पणी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर समाचार-पत्रों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। वह उन समाचारों के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल्व चाहता था। अनेक सरकारी अधिकारियों ने भी इन पत्रों के प्रतिरोध में अपनी भावनाएं स्पष्ट कीं। लिटन को लगता था कि तत्कालीन प्रेस संबंधी कानून पर्याप्त नहीं हैं। उनकी इच्छा थी कि आयरलैंड में बने कानून के आधार पर भारत में प्रेस अधिनियम बने। 14मार्च, 1878 को गवर्नर जनरल की कौंसिल

में वर्नाकुलर प्रेस बिल रखा गया। किसी भी प्रकार के आंदोलन या उत्तेजना से बचने के लिए यह बिल सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए एक ही बैठक में पारित कर दिया गया।

इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारों की आज्ञा से मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिए गए कि वे किसी भी प्रकार की कटता या सरकार के प्रति घृणा की भावना पैदा करने वाले प्रकाशक या छापने वाले से सुरक्षा धनराशि या एक शर्तनामा भरने को कहे। दूसरे, यदि कोई देशी समाचार-पत्र इस अधिनियम की कार्यवाही से बचना चाहे तो उसे अपने पत्र की ईक्ष्य प्रति (Proof) सरकारी सेंसर (Censor) को पहले से देनी होगी। तीसरे, मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। चौथे, स्थानीय सरकारें किसी भी वर्नाकलर समाचार-पत्र को चेतावनी दे सकती थीं और उन पर नियंत्रण रखकर उनकी सुरक्षा धनराशि हड्प सकती थीं। पांचवें, यह अधिनियम केवल वर्नाकुलर पत्रों पर ही लागू होना था, अंग्रेज़ी समाचार-पत्रों को इसकी परिधि से मुक्त रखा गया।

स्वाभाविक रूप से वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का भारत के प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र विरोध हुआ। विभिन्न संस्थाओं जैसे बंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजिनक सभा और कलकत्ता मिशनरी कांफ्रेंस द्वारा उसका प्रबल विरोध हुआ। इसे 'गला घोंटने वाला कानून' कहा गया। अनेक समाचार-पत्रों को बंद कर दिया गया। 'अमृत बाजार पित्रका' जैसा पत्र जो पहले बंगाली में प्रकाशित होता था, अब अंग्रेज़ी में प्रकाशित होने लगा। इससे परस्पर कटुता और विरोध की भावना बढ़ी। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि देश में राजनीतिक चेतना आई। भारत में प्रथम बार आधुनिक रूप से विरोध के ढंग अपनाए गए, जैसे—जन-प्रदर्शन, जन-सभाएं, हस्ताक्षर अभियान, विरोधी समितियों का गठन, स्मृति-पत्र देना और समाचार-पत्रों

में लेख देना। इस संबंध में एक भारतीय इतिहासकार ने लिखा 'समाचार-पत्र अधिनियम के द्वारा भारत ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खो दी... इसके बदले में उसने राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता प्राप्त की, जो किसी भी स्तर पर एक महान उपलब्धि थी— एक ऐसी उपलब्धि जिसने विदेशी शासन के विरोध और उसकी सफलता में राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया।'

प्रेस के संदर्भ में अंग्रेजों की दमनकारी नीति 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निरंतर चलती रही।

# अंग्रेज़ों की नस्लीय भेदभाव की नीति

1857 के विद्रोह के पश्चात भी अंग्रेजों में जातीय उच्चता की भावना और अहंकार एवं भारतीयों के प्रति घृणा, तिरस्कार और अलगाव की भावना बढ़ी। ब्रिटिश नौकरशाही अवसर आने पर भारतीयों को नीचा दिखाने से न चूकती थी। भारतीयों को अब भी निम्नसमझा जाता था। अब भी भारतीय यूरोपीय क्लबों, होटलों, पाकों, स्नानगृहों में नहीं जा सकते थे।

अंग्रेजों ने गोरी चमड़ी की श्रेष्ठता का ढकोसला बनाए रखा। वे यूरोपियों के अलावा समस्त एशियावासियों को अपने से निम्न समझते थे। भारतीयों को भी असभ्य और असंस्कृत एवं जंगली मानते थे। 'नेटिव' शब्द का प्रयोग केवल गैर-यूरोपीय और मुख्यतः एशियावासियों के लिए किया जाता था। नस्लीय श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए वे शारीरिक अंगों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को भी बघारते थे, वे गोरे लोगों का भारतीयों पर स्वाभाविक रूप से अधिकार का सिद्धांत भी प्रचलित करते थे। वे इसे 'व्हाइट मेंस बर्डन' की संज्ञा देते थे।

निष्कर्ष रूप से समय-समय पर भारतीयों को इस अपमानजनक स्थिति का मुकाबला करना पड़ता था। शासक और शासित के संबंधों में भारी दरार पैदा हो गई थी। अंग्रेजों ने भारतीयों से सामाजिक दृष्टि से मिलना-जुलना बहुत कम कर दिया और उससे

पारस्परिक द्वेष और घृणा बढ़ी। भारतीय भी अंग्रेज़ों की क्रूर करतूतों, अत्याचारों और निर्मम हत्याओं को नहीं भूले। रसेल ने, जो उस समय 'लंदन टाइम्स' के पत्रकार के रूप में 1858-59 तक भारत यात्रा पर था, अपनी डायरी में लिखा 'विद्रोह से दो जातियों के बीच घृणा और दुर्भावना पैदा हुई।' पत्र में एक कार्ट्रन में भारतीयों को एक अर्धपशु के रूप में चित्रित किया गया, जिसमें वह आधा गोरिल्ला और आधा नीग्रो दिखाया गया है और लिखा है कि इसे बल-प्रयोग के द्वारा ही नियंत्रित रखा जा सकता है।

## प्रतियोगी परीक्षाएं

1857 के पश्चात ब्रिटिश नागरिक सेवाओं को भारतीयों के लिए और अधिक कठोर बनाया गया। यद्यिप 1853 से ही नागरिक सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रितियोगी परीक्षाएं आरंभ हो गई थीं, परंतु 1857 तक किसी भी भारतीय की ऊंचे पद पर नियुक्ति न हुई थी। 1858 के नियम में पुनः प्रतियोगिता का समर्थन किया गया, परंतु 1860 के नियम में खुली प्रतियोगिता की आयु घटाकर 23 वर्ष के स्थान पर 22 वर्ष कर दी गई थी और चुने हुए छात्रों के एक वर्ष इंग्लैंड में प्रोबेशन पर रहने की बात कही गई थी। 1866 में यह आयु पुनः घटाकर 21 वर्ष कर दी गई और इंग्लैंड में प्रोबेशन दो वर्ष का कर दिया गया।

प्रतियोगी परीक्षाएं किसी भी भारतीय के लिए बड़ी कठिन थीं। इतनी छोटी आयु में यह व्यवस्था बड़ी खर्चीली और सामाजिक रीतियों के विपरीत थी। परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी था। अतः प्रारंभ में भारतीयों को कोई सफलता न मिली। 1860 में आठ स्थानों के लिए 154 प्रतियोगी थे, जबिक 1865 में 52 स्थानों के लिए 284 प्रतियोगी थे और 1870 में 42 स्थानों के लिए 325 प्रतियोगी थे। इस प्रतियोगिता में पहले सफल प्रतियोगी 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इसी भांति 1869 में तीन भारतीय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिहारी लाल गुप्ता व रमेश चंद्र दत्त सफल हुए थे। 1870 में

सात भारतीय छात्रों में से केवल एक को सफलता मिली थी। 1862 से 1875 तक इस प्रतियोगिता परीक्षा में केवल 50 भारतीय छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें केवल 10 सफल हुए। सामान्यत: इन चुने हुए भारतीयों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का रुख सख्त और असंतोषजनक रहा। वे भारतीयों को ऊंचे पदों पर देखकर प्रसन्न न थे। उनका मत था कि जो भी अभी तक चुने गए हैं, उन्हें कुछ मुआवजा देकर सेवामुक्त कर दिया जाए।

सैद्धांतिक रूप से भारतीय प्रशासन में भारतीयों को सेवाओं में स्थान देने की बात बहुत पहले से समय-समय पर कही गई थी। परंतु यथार्थ में उन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान न दिए गए। 1870 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक अधिनियम में कहा गया कि इन पदों पर कम-से-कम 20 प्रतिशत भारतीय प्रतियोगिता के बिना भी नियुक्त होने चाहिएं, परंतु व्यवहार में कुछ नहीं किया गया। इसी भांति 1874 में एक नियम बना, जिसके अंतर्गत कहा गया कि अधीनस्थ नागरिक सेवाओं में योग्य व्यक्तियों को उन्नति देकर उच्च अनुबद्ध (कावनेंटेड) सेवा में जाने का मौका दिया जाए, जो अभी तक केवल यूरोपियों का ही एकाधिकार था। परंतु 1875 तक इस नियम के अंतर्गत किसी भारतीय को नियुक्त न किया गया। वास्तव में अंग्रेज़ों की नीति भारतीयों को उच्च स्थान न देने की थी। उनकी नीति थी - प्रथम, महत्त्वपूर्ण पदों पर बड़ी मात्रा में केवल ब्रिटिश अधिकारी ही नियुक्त हों। दूसरे, भारतीयों को साधारणत: न्यायिक सेवाओं के लिए ही उच्च स्थान दिए जाएं। तीसरे, यह भी आवश्यक नहीं कि उच्च भारतीय अधिकारियों को भी इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज़ों के समान भत्ता दिया जाए।

स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों की इस नीति की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दादाभाई नौरोजी ने इसे न केवल भारत की आर्थिक हानि बतलाया, बल्कि भारतीय योग्यता और अनुभव का भी नुकसान बतलाया। रमेश चंद्र दत्त जैसे प्रमुख व्यक्ति ने इसकी आलोचना की।

1877 में भारतीयों को उचित स्थान देने की बजाए खुली प्रतियोगिता में बैठने की आयु पुन: घटाकर 21 वर्ष के स्थान पर 19 वर्ष कर दी गई। इसका सीधा अर्थ था कि वे भारतीयों को जानबूझकर नागरिक सेवाओं से वंचित रखना चाहते थे।

1879 में वैधानिक नागरिक सेवा (Statutory Civil Service) की योजना रखी गई। इसमें भारतीयों की नियुक्ति प्रतियोगिता के स्थान पर छंटनी के द्वारा होती थी, जो भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा छांटे जाते थे, लेकिन उनकी स्वीकृति भारत मंत्री से होती थी। इसमें यह निश्चित किया गया कि इस तरह की नियुक्तियों की संख्या कावनेंटेड सेवाओं में एक साल में हुई नियुक्तियों का 1/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें छांटे गए लोगों को वेतन तो कम दिया जाता था, लेकिन स्थान की दुष्टि से वे कावनेंटेड नागरिक सेवा के समान होते थे। कुछ सदस्य अनकावनेंटेड नागरिक सेवा में भी लिए जाते थे। इस नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश से 45 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, जो विभिन्न स्थानीय सरकारों द्वारा नामजद किए गए। साधारणतः नामजद लोग उच्च परिवारों के और राजभक्त होते थे।

सरकारी नौकरी के क्षेत्र में इस भेदभाव की नीति का यह परिणाम हुआ कि भारतीयों के उच्च सेवा के लिए अवसर कम ही रहे। निम्न पदों में भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति चलती रही। आगे भी अंग्रेजों की यह नीति चलती रही। परंतु इसका एक लाभ अवश्य हुआ। इसने भारतीयों में जागृति पैदा की और इसी के लिए श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन हुआ।

# यूरोपीय संवैधानिक तरीकों का प्रवेश

1757 से 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, परंतु 1857 के विद्रोह के पश्चात सीधे ब्रिटिश शासन का भारत में राज्य स्थापित हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान भारत कौंसिल के 15 सदस्यों ने ले लिया। अतः शासन का केंद्र सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट, भारत मंत्री और उसकी कौंसिल के हाथों में आ गया। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रीति-रिवाजों, विविधताओं, प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं, प्रकृति, स्थानीय समस्याओं को उपेक्षित कर ब्रिटिश ढंग की पद्धतियों को मनमाने ढंग से लागू किया। 'बांटो और राज करो', जातीय भेदभाव, कठोर और पक्षपातपूर्ण कानून प्रणाली, अलगाव और टकराव की नीति, आर्थिक विषमताओं, सामाजिक उपेक्षाओं और कटुताओं पर बल दिया। अब हिंदू और मुसलमानों में परस्पर कटुता बढ़ाना, सेना और उच्च सेवाओं में भेदभाव स्थापित करना उनकी नीति का आधार बन गए।

The second secon

कंपनी के काल में भारत में बहुराष्ट्र की बात कही गई थी, परंतु अब भारत कोई राष्ट्र भी है, इसको भी मानने से इनकार कर दिया गया। भारतीय रियासतों में सर्वोच्चता के सिद्धांत को प्रमुखता देते हुए उनका सहयोग प्राप्त करना और अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे वर्ग को महत्त्व देने की नीति अपनाई गई।

अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत में अंग्रेजों ने 1861 के इंडिया कौंसिल ऐक्ट से प्रारंभ कर 1892, 1909, 1919 और 1935 में समय-समय पर अनेक संवैधानिक कानून बनाए। सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं में अंग्रेजों ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की बात कही।

तत्कालीन दस्तावेजों और महत्त्वपूर्ण ब्रिटिश प्रशासकों के पत्र-व्यवहार से ब्रिटिश मनोवृत्ति का पता चलता है। उन्हें लगता था कि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली लागू करने के बहुआयामी और गंभीर परिणाम हो सकते थे। भारत के संदर्भ में यह प्रणाली विघटनकारी, कठिन और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक लगती थी। भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने भारत को तलवार के बल पर जीता था और उसी के बल पर वे राज कर सकते हैं, परंतु ब्रिटिश युवा और भारत के अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे भारतीयों का दबाव भी उन पर काम कर रहा था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण शासन का मूल स्वरूप अधिनायकवादी होते हुए भी उसका बाहरी स्वरूप धीमे-धीमे लोकतंत्र की ओर बढ़ता हुआ बनाया गया।

अतः संक्षेप में ब्रिटिश संवैधानिक पद्धित ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की परिचायक थी, उसका लोकतांत्रिक स्वरूप उसकी मजबूरी थी। वह न विशुद्ध ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित थी और न ही भारतीय जनजीवन की भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी। उसकी पद्धित 'बांटो और राज करो' व परस्पर वैमनस्य और अलगाव पर आधारित थी। वह समय और संयोग की उपज थी और उसके पीछे 1861–1935 तक भारत में लगभग 100 साल का अनुभव था।

# दस-वर्षीय जनगणना, वंशीय और भाषावार सर्वेक्षण

भारत के वर्तमान इतिहास को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक तरीकों से समझने में दस साला जनगणना पद्धित, समय-समय पर लिखे गए वंशीय ग्रंथ और सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण हैं। भाषागत सर्वेक्षण भारत के आर्थिक,

यदि विश्व के संदर्भ में देखें तो नियमित रूप से जनगणना अमेरिका में 1790 में, इंग्लैंड और फ्रांस में 1801 में, जर्मनी राज्यों में 1830 के दशक में, इटली में एकीकरण के बाद, कनाडा में 1871 में, ब्राजील में 1890 में, रूस में 1897 में, चीन में अधूरी जनगणना 1912 से और जापान में 1920 से हुई।

सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक जीवन की विशिष्ट जानकारियां देते हैं। इस संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

किसी भी देश की जनगणना से उसके आर्थिक विकास की प्रगति, सामाजिक संरचना और धार्मिक स्वरूप की जानकारी मिलती है। इससे हमें ऐसे आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिससे वर्तमान की वस्तुस्थिति और भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती हैं, लोगों की अवस्था, परिवर्तन की प्रक्रिया और दिशा, जनगणना की वृद्धि, पुरुष और स्त्री अनुपात, मृत्यु और जन्म की दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अकाल जैसी अनेक जानकारियां मिलती हैं। इतिहास की दृष्टि से इसको बहुत महत्त्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है।

भारत में यद्यपि फुटकर जनगणना 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में होती रही। प्रारंभिक दस साला जनगणना 1872 से हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व न हुआ। लगभग 20 प्रतिशत भारत का भाग इससे छूट गया। 1881 से नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और तभी से यह क्रम निरंतर चला आ रहा है, परंतु 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया। आजादी से पूर्व भारत की कुल जनसंख्या 1891 में 23.67 करोड़, 1901 में 23.63 करोड़, 1911 में 25.21 करोड़, 1921 में 25.14 करोड़, 1931 में 25.90 करोड़ और 1941 में 31.67 करोड़ थी। 1940 तक जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या न रही, परंतु इसके बाद इसकी तेजी से वृद्धि हुई।

दस साल की जनगणना का अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें दिए गए आंकड़ों एवं विवरणों को पूर्णत: सत्य नहीं कहा जा सकता। इसका उपयोग सावधानी और सतर्कता से करना आवश्यक है। प्रत्येक जनगणना करते समय सरकार द्वारा कुछ नीति निदेशक तत्त्व दिए जाते हैं, जिससे तत्कालीन सरकार के उद्देश्यों और मंतव्यों का भी पता चलता

है। उदाहरण के लिए 1871 में प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी लेते हुए 16 प्रश्न किए गए। जबिक 1881 की जनगणना में केवल 12 प्रश्न थे, इसके विपरीत 1941 की जनगणना में 22 प्रश्न पूछे गए, सामान्यत: व्यक्ति से नाम, लिंग, आयु, धर्म, मातृभाषा, जन्मस्थान, शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आजादी से पूर्व के आंकड़े भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखकर संकलित कराए गए थे, अत: आजादी के बाद के आंकड़े अपेक्षाकृत ज्यादा प्रामाणिक हैं।

जनगणना की भांति जातीय, वंशीय और भाषावार सर्वेक्षण भी भारत के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इस दृष्टि से अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अनेक वर्षों के परिश्रम के पश्चात भारत के विभिन्न भागों का सर्वेक्षण करके अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की विश्लेषणात्मक व्यवस्था की गई। इसके व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण की प्रक्रिया सर हर्बट रिजले द्वारा 'एथनोग्रेफिक सर्वे ऑफ इंडिया' के उद्घाटन से 1900 में शुरू हुई, परंतु कई महत्त्वपूर्ण रचनाएं, जैसे-आर. बी. रसेल की 'ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ दी सेंट्रल प्रोविंसिस ऑफ इंडिया, सर डेनिजिल इब्टसन, मैकलेगन और एच. के रोज़ की 'ए ग्लॉसरी ऑफ दी

उदाहरण के लिए यदि हरियाणा क्षेत्र के गजेटियर को लें, तो 1947 तक ज्ञात होता है कि अंबाला के जिला गजेटियर 1883-1884, 1892-1893, 1904, 1912, 1923-1924 में बार-बार प्रकाशित हुए। इसी भांति हिसार का जिला गजेटियर 1883-1884, 1892, 1904, 1912, 1915, 1935 में कई बार प्रकाशित हुआ। यही क्रम देश के अन्य जिलों का रहा। नि:संदेह गजेटियर इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत हैं। ट्राईब्स एंड कास्ट ऑफ दी पंजाब एंड नार्थ-वेस्ट फ्रंटीयर प्रोविंसिस', उल्लेखनीय हैं। इस तरह के अन्य ग्रंथ भारत के विभिन्न श्रेणी के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इसी भांति भाषावार क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें डॉ. ग्रियर्सन का 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया' उल्लेखनीय है।

# गज़ेटियर

सामान्यत: गजेटियर को भौगोलिक जानकारी देने वाला स्रोत माना जाता है। वस्तुत: किसी भी साम्राज्य, प्रांत या जिले का गजेटियर उक्त स्थान का सूचनाकोष या इंडेक्स होता है। यह उक्त जिले की विस्तृत ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, राजनीतिक, आर्थिक, समाजशास्त्रीय, व्यापारिक और आंकडा़गत जानकारी देता है। गज़ेटियर में वहां की जनता और भूमि का विस्तृत विवरण होता है। विदेशी और निरंकुश सता के कारण इसमें जनमत अथवा प्रतिनिधि संस्थाओं की जानकारी नगण्य होती है।

सामान्यत: 19वीं शताब्दी के मध्य तक इस संदर्भ में कोई गंभीर कार्य नहीं किया गया। 1869 में लॉर्ड मेयो के आदेश से डब्ल्यू, डब्ल्यू, हंटर ने गज़ेटियर तैयार करने की विशाल योजना बनाई, जो बाद में 'इंपीरियल गज़ेटियर ऑफ इंडिया' के रूप में सामने आई। प्रत्येक ज़िले के गज़ेटियर आवश्यकतानुसार विभिन वर्षों में प्रकाशित, संशोधित और परिवर्धित हुए। मुख्य रूप से 1883–1884 तक सभी प्रमुख नगरों के गज़ेटियर तैयार करने का पहला क्रम पूरा हो गया।

#### अभ्यास प्रश्न

- 1858 के अधिनियम के संवैधानिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
- 2. भारत में अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई 'बांटो और राज करो' की नीति के विषय में विचार प्रकट कीजिए। उनकी यह नीति भारत में अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ाने में किस प्रकार उत्तरदायी सिद्ध हुई?
- 3. अंग्रेजों को सेना के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए उनकी नीति क्या थी?
- 4. 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम की मुख्य धाराओं की विवेचना कीजिए। इसके गुण व दोष क्या थे?
- 5. 1857 के बाद भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति पर विचार व्यक्त कीजिए। क्या पूर्वनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता थी?
- भारत में अंग्रेजों द्वारा नस्लीय भेदभाव की नीति पर विचार प्रकट कीजिए।
- 7. 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एवं उसके प्रभाव पर विचार व्यक्त कीजिए।
- गजेटियर एवं जनगणना क्या है ? देश के इतिहास-लेखन में इसकी क्या भूमिका है?

#### परियोजना कार्य

'बांटो और राज करो' की नीति पर सामूहिक चर्चा का आयोजन कीजिए।



#### अध्याय

# कुछ प्रमुख सशस्त्र विद्रोह

#### सशस्त्र विद्रोह

देश की परतंत्रता की मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रांतिकारियों की भूमिका एक सर्जन की भांति थी, जो चीर-फाड यानी बम-पिस्तौल अथवा हिंसात्मक मार्ग से देश का इलाज करना चाहते थे। इनके क्रियाकलापों को किसी भी प्रकार से कम बताना देश की युवा शक्ति का अपमान होगा। कुछ अंग्रेज प्रशासकों और ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इन्हें क्रांतिकारी की बजाए चोर, डाकू और हत्यारे कहकर पुकारा है, जो उचित नहीं है। वस्तुत: ये क्रांतिकारी ब्रिटिश शासकों के कुकत्यों के विरुद्ध संघर्ष करके उन्हें भगाना चाहते थे और देश में जागृति लाना चाहते थे। ये क्रांति के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। निश्चय ही इनकी देशभिकत का मार्ग सर्वाधिक कठिन था। इनके पकड़े जाने पर सरकार कठोर से कठोर सजाएं देती, देश से निर्वासित करती अथवा मृत्युदंड देती थी। ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी के फंदे चूमकर देशभिक्त एवं त्याग का परिचय दिया।

आधुनिक भारत का इतिहास अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों से परिपूर्ण है, जिसमें कुछ उल्लेखनीय घटनाएं अथवा व्यक्तियों के कार्य निम्नलिखित हैं-

## वहाबी आंदोलन

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों में भी सामाजिक व राजनीतिक जागरण और नवचेतना का विकास हुआ। वहाबी आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक महान चुनौती प्रस्तुत की। यह आंदोलन स्वभावत: पुनरुत्थानवादी व क्रियाकलापों से सामाजिक था। राजनीतिक दृष्टि से यह अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के उद्देश्य से प्रेरित था। ब्रिटिश सरकार ने वहाबियों को गद्दार और विद्रोही कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में सामाजिक बुराइयां दूर कर, इस्लाम का पुनरुत्थान और भारत के मुसलमानों में जागृति पैदा करना था। इसके द्वारा इस विश्वास को जगाया गया कि शीघ्र ही अल्लाह द्वारा एक मसीहा आएंगा, जो समस्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर कर इस्लाम को शुद्ध और गौरवमय स्थिति प्रदान करेगा। इस आंदोलन के द्वारा

मुसलमानों में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया गया और इस बात पर भी बल दिया गया कि इस्लाम धर्म में मान्य चार प्रमुख न्याय शास्त्रों में तालमेल होना चाहिए। इसी की वजह से भारतीय मुसलमान परस्पर बंटे हुए हैं। भारत में मुख्यतः इसका उद्देश्य 'दारुल हरब' (काफ़िरों का देश) को, 'दारुल इस्लाम' (मुसलमानों का देश) बनाना था। शुरू में यह आंदोलन पंजाब में सिक्खों के विरुद्ध था, लेकिन पंजाब विलय के बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया।

The second secon

मूलतः यह आंदोलन अरब देश में मोहम्मद-इब्न-अबल-ए-वाहिब (1703-1787) द्वारा प्रारंभ हुआ था। यह एक धार्मिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य अरब में कवीलावाद को समाप्त कर इस्लाम का प्रसार करना था, परंतु रूढ़िवादी मुस्लिम जगत में इसे अधिक महत्त्व नहीं दिया गया, बल्कि इसका विरोध किया गया।

भारत में मुसलमानों में आई सामाजिक-धार्मिक गिरावट और राजनीतिक शक्ति के मुसलमानों के हाथ से निकल जाने से इस आंदोलन को प्रमुखता मिली। भारत में इसका उद्देश्य इस्लामिक-सामाजिक व्यवस्था के साथ इस्लाम राज्य की स्थापना था। शाह वली उल्लाह (1702-62) पहले भारतीय मुसलमान नेता थे, जिन्होंने मुसलमानों की दुरावस्था पर चिंता व्यक्त की थी। बाद में शाह अब्दुल अज़ीज़ और सैयद अहमद बरेलवी (1786-1831) ने इसे भारत में वहावी आंदोलन का रूप दिया। सैयद अहमद ने इसे एक धर्मयुद्ध बतलाते हुए भारत के प्रमुख नगरों और महत्त्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। उसने अपनी गतिविधि का केंद्र भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत में सिथाना (Sithana) नामक स्थान को बनाया। उसने ढाका से पेशावर तक एक मज़बूत संगठन का ताना-बाना बुना। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। 1831 में सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना के अली बंधु – विलायत अली और इनायत अली इसके प्रमुख नंता वन गए। इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रांत में इसके अनेक केंद्र थे। 1857 के विद्रोह में इन लोगों के योगदान की कोई जानकारी नहीं मिलती। परंतु अंग्रेज़ों को यह डर बना रहा कि वे भारत के उत्तर-पश्चिम से अफ़गानों अथवा रूसियों से मिलकर उनके लिए संकट खड़ा कर सकते हैं।

वस्तुत: इस सशस्त्र आंदोलन का रहस्योद्घाटन 1857 के बाद हुआ। 1860 के पश्चात अंग्रेज सरकार ने इनके विरुद्ध कई व्यापक सैनिक अभियान चलाए और इनके आक्रमणों को सफल नहीं होने दिया। इनके सैनिक ठिकानों को बिखरा दिया गया। इसके अनेक नेता पकड़े गए। अंबाला और पटना में मुकद्दमे हुए। अनेकों को पकड़ लिया गया और कठोर सजाएं दी गईं। 1870 के पश्चात यह आंदोलन पूरी तरह दबा दिया गया।

इसके प्रभाव की दृष्टि से कई निष्कर्ष दिए जा सकते हैं। यह सशस्त्र आंदोलन पूर्णतः मुस्लिम समुदाय के पुनरुत्थान के लिए और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए था। अतः यह दूसरे समुदायों द्वारा प्रोत्साहित न हो सका। यह आंदोलन पूर्णतः न धार्मिक था और न ही राजनीतिक। इसकी प्रेरणा सांप्रदायिक थी, न कि देशभिक्तपूर्ण। अतः इसने भारत में अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और समाज को बांटने में सहायता की। इसने मुसलमानों में स्वतंत्रता और शासन करने की भावना को भी जागृत रखा।

## संथालों का विद्रोह (1855-1856)

1757 की प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों के अनेक सशस्त्र संघर्ष वनवासियों अथवा जनजातियों के साथ भी हुए। राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त अनेक गुप्त दस्तावेज इस संबंध में पर्याप्त जानकारी देते हैं। भारत के प्रत्येक वनांचल में शीघ्र ही टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इन वनवासियों ने अंग्रेजों के शासन को कठिनाई में डाल दिया और इसका चलना

दूभर कर दिया। कुछ स्थानों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा वनवासियों के सिर काट कर लाने के लिए भारी इनाम भी रखे गए। इन संघर्षों को अंग्रेजों ने बलवे, दंगे, धार्मिक झगड़े और किसानों की बगावतें नाम दिए। इन संघर्षों में संथालों का संघर्ष अद्वितीय है।

The state of the s

संथाल जनजाति जागरूक और स्वतंत्रताप्रिय रही है। इन्होंने पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी टक्कर ली थी। मूलत: ये आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिण में बसे हुए थे। अनेक वर्षों से वहां भूमि जोत रहे थे। 1793 की भूमि के स्थाई बंदोबस्त से अब यह भूमि ज़मींदारों की हो गई थी। बाद में यह राजमहल की पहाडियों में गांवों में रहने लगे थे। इन्होंने बडे परिश्रम से यहां की भूमि को उपजाऊ बनाया था, परंतु इस भूमि पर भी जमींदारों ने अपने दावे किए। ये साहकार के भारी ब्याज से भी दबे हुए थे। इसके साथ ही नील की खेती से इनका अंग्रेजों से टकराव बढ गया था। शीघ्र ही ये पुलिस के दमन और अत्याचारों के शिकार हो गए। इतना ही नहीं इन दिनों पूर्वी क्षेत्र में रेल निर्माण हो रहा था। रेलवे अधिकारी और कर्मचारी इनसे मनमानी करते और इनकी महिलाओं की बेडज्जती भी करते थे।

उपरोक्त सभी अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप ले लिया, जो 1855–1856 में एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें भागलपुर, मानभूम, राजमहल की जनजातियों ने भाग लिया। राजमहल के भगनाडिही गांव के चुलू संथाल के चार पुत्रों—सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरो ने इसका नेतृत्व किया। 30 जून, 1855 को लगभग 400 गांवों के दस हजार संथाल धनुष, बाण, भाले, तलवार और कुठार लेकर भगनाडिही गांव में एकत्रित हुए और उन्होंने सिद्धू, कान्हू के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की — 'अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, थानेदार नहीं है, हांकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया है।' इनके आक्रमण के मुख्य केंद्र महाजन, जमींदार व

भूमिकर अधिकारियों के घर, रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस और अंग्रेज अधिकारियों की फैक्ट्रियां थे।

सशस्त्र क्रांति का सूत्रपात एक छोटी-सी घटना से हुआ-दीसी नामक स्थान में ब्रिटिश सरकार का एक थानेदार रहता था, जो दो संथाल कैदियों को ले जा रहा था। सिद्धू और कान्हू ने इन दोनों संथाल कैदियों को छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर थानेदार ने जोश में आकर सिद्धू और कान्हू को ही गिरफ्तार करना चाहा। इससे संथालों की भीड़ उत्तेजित हो गई और थानेदार को तत्काल मार दिया गया।

संथालों में सिद्धू और कान्तू को राजा तथा चांद और भैरो को सेनापितयों के रूप में माना जाने लगा। संथालों की लगभग 60,000 की विशाल सेना बनाई गई। जिले को 1500-2000 की टुकड़ियों में बांटा गया। स्थान-स्थान पर अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किए गए। उनका नारा था — जमींदार, मठाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। संथालों की सेना ने कई टुकड़ियों के रूप में स्थान-स्थान पर आक्रमण किए। एक टुकड़ी ने फुदकीपुर नामक गांव पर आक्रमण करके अनेक अंग्रेजों को मार दिया। दूसरी टुकड़ी ने साहबगंज में अनेक अंग्रेजों का सफाया किया। भागलपुर का कलक्टर जो उस समय राजमहल में था, उसे भी घेर लिया गया। उसने किसी प्रकार छिपकर अपनी जान बचाई।

ब्रिटिशं सरकार ने संथालों के सशस्त्र विद्रोह का कठोरता से दमन करने का निश्चय किया। कैप्टन फगान के नेतृत्व में पैलापुर नामक स्थान पर आक्रमण के लिए पांच सौ सैनिक भेजे गए। इसमें कान्हू सहित संथालों के कई प्रमुख नेता मारे गए और अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में सफलता मिली।

संथाल सेनाओं का संघर्ष अंग्रेज़ी सेनाओं से पकौड़ और महेशपुर में हुआ। 15 जुलाई को महेशपुर संघर्ष में संथालों की भारी हानि हुई। लगभग २०० संथाल सैनिक मारे गए। सिद्ध ने अपनी सेना की बड़हैत की ओर बढ़ाया। अंग्रेजों ने विश्वासघातियों की मदद से संथालों के कई नेता गिरफ्तार कर लिए। सिद्धू को भी बड़हैत में किसी विश्वासघाती की मदद से पकड लिया गया।

क्रांति के दमन के लिए ब्रिटिश सेना ब्रिगेडियर जनरल लॉयड के अधीन रखी गई। कर्नल वर्ड को यहां 'स्पेशल कमांड' में नियुक्त किया गया। 15 अगस्त को सरकार ने एक घोषणा के द्वारा संथालों को दस दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, अन्यथा कड़ी सज़ा देने की चेतावनी दी। नवंबर में सरकार ने इस क्षेत्र में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया। धीरे-धीरे संघर्ष शिथिल होता गया। संथालों की इस सशस्त्र क्रांति में लगभग 10,000 संथाल लड़ाई में मारे गए। यह सशस्त्र क्रांति भारत में व्रिटिश राज्य के लिए लावे की तरह साबित हुई।

इस क्रांति के पश्चात इस क्षेत्र का शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसे संथाल परगना के नाम से मशहूर किया गया और संथालों को विशेष सुविधाओं के बहाने इसे एक बहिगंत क्षेत्र (एक्स्क्लूडेड एरिया) घोषित कर दिया गया। अब ब्रिटिश शासन ने सैनिक अभियान, पुलिस दमन के साथ-साथ ईसाई मिशनरियों का भी सहारा लिया। भारतीय जनता से इन वनवासियों को अलग कर दिया गया, परंतु इस क्षेत्र में ईसाई पादरियों को जाने की छूट दे दी गई और उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। उनमें देशभिक्त, भ्रातृभाव, राष्ट्रीयता के भाव नष्ट करने के प्रयत्न किए गए।

यहां उल्लेखनीय है कि यह सोचना गलत होगा कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों एवं षड्यंत्रों की वजह से ब्रिटिश सरकार का विरोध समाप्त हो गया, बल्कि यह निरंतर चलता रहा।

## कुका आंदोलन

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब में देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना को जगाने में कूका आंदोलन अथवा नामधारी मिशन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस आंदोलन के मूल प्रेरक भाई बालकसिंह के शिष्य भाई रामसिंह (1824-1885) थे, जो अत्यंत सीधे-सादे व समर्पित व्यक्ति थे। इनके पिता सरदार जस्सासिंह रामगढिया मिस्ल से संबंध रखते थे और गरीब परिवार से थे। भाई रामसिंह ने प्रथम आंग्ल-सिक्ख युद्ध से पूर्व सिक्ख सेना में भाग लिया था, परंतु महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब की तेजी से बिगडी हुई दशा से वे क्षुब्ध थे, विशेषकर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अन्यायपूर्ण विलय और इसके पश्चात किसानों. श्रमिकों और दस्तकारों की दुरावस्था से। वह महंतों के कार्यकलापों से भी परेशान थे, जो धर्मार्थ जागीरों को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के पिट्टू और राजभक्त बन गए थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानी में और हिंदू-सिक्खों में परस्पर कटुता उत्पन्न करने के लिए पंजाब में गो-हत्या पर प्रतिबंध हटा दिए थे। रानी जिंदा, दीवान मूलराज, भाई महाराजसिंह, महाराजा दलीपसिंह के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार ने उन्हें अंग्रेजों का विरोधी बना दिया था। 1857 के विद्रोह ने समस्त भारत के वातावरण को ही गरमा दिया था।

ऐसे ही प्रतिकृल वातावरण में भाई रामसिंह अपने गुरु बालकसिंह से आशीर्वाद लेने हजरू नामक स्थान पर गए और वापस लौटने पर उन्होंने अपने गांव भैणी



भाई रामसिंह

(जिला लुधियाना) में रहते हुए अंग्रेज सरकार के विरोध का निश्चय किया। प्रारंभ में उन्होंने अपने अनुयायियों के जीवन को पिवत्र, सरल और नियमित बनाने का प्रयत्न किया। घरों में चंडी पाठ, नामजप, आसा दीवार, गुरुवाणी पढ़ने, गरीबों को लंगर देने और गाय की पूजा को महत्त्व दिया। अपने अनुयायियों को श्वेत पगड़ी, श्वेत वेश-भूषा, श्वेत ऊन की माला और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने को कहा। उन्होंने सात्विक भोजन और रहन-सहन पर जोर दिया। साथ ही सामाजिक कुरीतियों, जैसे — दहेज-प्रथा, विवाह के प्रसंग पर अत्यधिक खर्च, कन्या-वध को छोड़ने को कहा। स्थान-स्थान पर अपने प्रवचनों द्वारा अपने अनुयायियों में अटूट श्रद्धा और आत्मविश्वास पैदा किया।

भाई रामसिंह ने अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास के साथ आत्मिनर्भरता पर बल दिया और सरकार पर निर्भरता छोड़ने को कहा। उन्होंने सरकारी शिक्षा, न्याय, रेल, डाकघर व्यवस्था का बहिष्कार किया। इस अर्थ में वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सरकार से असहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को 22 भागों में बांटा और उसमें सूबेदार और नायक सूबेदार नियुक्त किए। अपने कार्य के लिए प्राय: सरकारी सड़कों और मार्गों का उपयोग नहीं किया। अपने स्वतंत्र गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की।

शीघ्र ही भाई रामसिंह व उनके सैकड़ों अनुयायियों के ये शांतिपूर्ण प्रयास ब्रिटिश सरकार, रूढ़िवादी महंतों, ईसाई मिशनरियों और कुछ मुस्लिमों के लिए परेशानी पैदा करने लगे। इनकी ब्रिटिश सरकार व अधिकारियों से शिकायतें होने लगीं।

इस संदर्भ में पहली महत्त्वपूर्ण घटना 5 अप्रैल, 1863 को हुई, जब सियालकोट के चीफ़ कमिश्नर मेकनोबे से, जो ईसाइयों के पक्षपाती थे, शिकायत की गई कि भाई रामसिंह अपने 400 अनुयायियों के साथ रात्रि को सैनिक कवायद कराता है और वह किसी भी अधिकारी के आदेश को नहीं मानता। एक अन्य

शिकायत में भाई रामसिंह के 13अप्रैल, 1863 के अमृतसर के समागम का तीव्र विरोध किया गया। पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर मैकल्युड ने भी इसे गंभीरता से लिया और समागम के दिन भारी पुलिस की व्यवस्था की गई। उनके विरोधियों ने बार-बार भाई रामसिंह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। परिणामस्वरूप 1863 में भाई रामसिंह को उनके ही गांव भैंणी में नज़रबंद रखा गया और निगरानी के लिए पुलिस चौकियां तैनात की गई। अंबाला क्षेत्र के किमश्नर आर. जी. टेलर ने 1867 में भावी विद्रोह की आशंका से उन्हें गिरफ्तार करने को भी कहा, परंतु उन्हें 1863-1867 तक नज़रबंद रखा गया।

पंजाब में गो-हत्या पर सिक्ख मिस्लों के काल से ही प्रतिबंध था। 1754 में जब लाहौर से कुछ नामधारी सिक्ख अमृतसर हरमंदिर साहेब के दर्शन के लिए गए, वहां सरदार जस्सासिंह अहलूवालिया को कुछ यात्रियों ने गो-हत्या की बढती हुई घटनाओं से परिचित कराया। इस पर जस्सासिंह ने कुछ साहसी व्यक्तियों को भेजकर बुचडखाने को बंद करवा दिया। महाराजा रणजीतसिंह व उनके उत्तराधिकारियों ने भी इसका पालन किया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार की स्थापना से गो-हत्या की घटनाएं बढ़ गईं। नामधारी सिक्खों ने अप्रैल 1871 से इन बूचड्खानों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे। लाहीर क्षेत्र के कमिश्नर डब्ल्यू. सी. डेविस ने गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाना स्वीकार न किया। इससे अंग्रेजों को हिंद, सिक्ख और मुसलमानों के बीच कट्ता पैदा करने में सफलता मिल रही थी। रायपुर मलौध दुर्ग में गो-हत्या के प्रश्न पर नामधारियों ने संघर्ष किए। समूचे पंजाब में इससे रोष की लहर दौडी। संघर्ष की चरम सीमा 15जनवरी, 1872 को हुई, जब मलेरकोटला रियासत के बूचड्खाने पर आक्रमण किया गया। लुधियाना के कमिश्नर कांवन ने 68 निशस्त्र नामधारियों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन लुधियाना के परेड ग्राउंड पर 50 को तोप से उडा दिया गया। 'सत श्री अकाल' कहते ही सबका बलिदान हो गया। इनमें तेरह वर्ष का एक बालक बिशनसिंह भी था।

The state of the second second

जब लुधियाना के किमश्नर कांवन ने नामधारियों के विरुद्ध गंदी गालियां दीं, तो क्रोध से उस बालक ने दोनों हाथों से कांवन की दाढ़ी पकड़ ली। उसकी हत्या कर दी गई, अगले दिन शेष कूकाओं को फांसी की सज़ाएं दी गई। एक साथ बिना किसी मुकद्दमे व गवाही के 68 कूकाओं का बिलदान भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में अद्भुत था। कूका आंदोलन के बिलदानियों की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हुई, परंतु इसके दोषी ब्रिटिश अधिकारियों को दंड नहीं दिया गया। इसके विपरीत भाई रामसिंह को 1818 के बंगाल रेग्युलेशन तृतीय के अंतर्गत भारत से निर्वासित कर बर्मा भेज दिया गया। जहां 1885 में 61 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।

नामधारी आंदोलन इसके बाद भी चलता रहा। क्काओं की गूंज भारत के भावी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गई। कूका आंदोलन संघर्ष के असीम बिलदान एवं स्वाभिमान का ज्वलंत उदाहरण बना।

#### वासुदेव बलवंत फड़के

1857 के विद्रोह के पश्चात वासुदेव बलवंत फड़के (1845-1883) पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकालकर स्वराज्य स्थापना का स्वप्न देखा। कांग्रेस की स्थापना से दो साल पहले ही उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। फड़के का जन्म 1845 में महाराष्ट्र के कुलावा जिले के शिरढोण ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री बलवंतराव तथा मां सरस्वती देवी थीं।

अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना इन्हें विरासत में मिली थी। इनके पितामह श्री अनंतराव फड़के ने 1818 में पेशवा की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। इन्होंने क्लर्क की नौकरी की। 1869 में इनके जीवन में एक परिवर्तनकारी घटना हुई, जब इनकी मां सरस्वती बाई के अत्यधिक बीमार होने पर इन्हें ऑफिस से छुट्टी न मिली। जब



वासुदेव बलवंत फड़के

छुट्टी मिली तब तक मां दम तोड़ चुकी थी। युंवा मन विद्रोह के लिए आतुर हो गया।

कुछ समय पश्चात स्वराज्य प्राप्ति के संघर्ष के लिए इन्होंने अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लिया। 1876-77 में पड़े भयंकर अकाल ने इनके संकल्प को और भी दूढ़ किया। इन्हें लगा कि भारत के कष्टों और व्याधियों का एकमात्र कारण विदेशी शासन है। उन्होंने महाराष्ट्र में बढ़ते हुए किसानों के असंतोष का अनुभव किया। 1880 के अकाल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8 लाख लोग अकाल से मर गए थे। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार भूमिकर वसूल करने के क्रूर तरीकों का प्रयोग कर रही थी। कीमतें बढ़ती जा रही थीं। जो ज्वार कुछ दिन पहले एक रुपए में सत्रह से बीस सेर तक मिलती थी, वह केवल एक रुपए में पांच या छ: सेर ही मिल रही थी। भारतीय उद्योग नष्ट हो रहे थे, जनता भूखी मर रही थी। फड़के ने अपनी 'आत्मकथा' में इन सब समस्याओं का एकमात्र हल 'स्वराज्य' बताया।

उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सशस्त्र क्रांति के द्वारा समाप्त करने की शपथ ली और योजना को व्यावहारिक रूप देना शुरू किया। स्वयं बंदूक चलाना सीखा। सड़क पर चलते हुए लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। स्थान-स्थान पर भाषण दिए। उन्होंने पहले अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन वहां से सहयोग न मिलने पर उन्होंने अशिक्षित समाज को संगठित किया। साधारण भोले-भाले किसानों में देशप्रेम के प्राण फूंक दिए। देशव्यापी सशस्त्र आंदोलन की योजना रखी। देश के धनिकों से शस्त्रों के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए आश्वासन लिया। आवश्यक सहयोग न मिलने पर सरकारी और गैर-सरकारी खजानों को लुटने की भी योजनाएं बनाईं।

फड़के की 'आत्मकथा' के अनुसार योजना बनी कि भारत के प्रत्येक प्रांत में कुछ व्यक्ति भेजे जाएं और देश में एक साथ सशस्त्र विद्रोह किए जाएं। डाक-तार और रेलवे व्यवस्था रोक दी जाए। जेलों से सभी कैदी छुड़वा लिए जाएं और भारत में गणराज्य की स्थापना की जाए। फड़के ने मई 1879 में ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि वह गरीब किसानों और दिलतों के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था करे, बेकारों को नौकरी दे, टैक्सों का बोझ कम करे और यूरोपीय अधिकारियों के वेतन कम करे। योजना का आरंभ हुआ धनेरी नामक गांव में लूटमार से। स्थान-स्थान पर शस्त्रों के लिए खजाने लूटे जाने लगे। सरकारी खजाने लूटने की भी योजना बनी।

अंग्रेज सरकार चौकन्नी हुई। फड़के के सहयोगियों को तरह-तरह के कष्ट दिए जाने लगे। सरकार को शीघ्र ही फड़के के बारे में पता चला। 21जुलाई, 1879 की रात्रि को उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने में निजाम सरकार ने सहयोग दिया।

नवंबर 1879 में फड़के पर मुकद्दमा चलाया गया। स्वतंत्रता के इस दीवाने को 'डाकुओं के गिरोह का नेता' और 'महारानी विक्टोरिया के खिलाफ विद्रोही' बताया गया। फडके के विरुद्ध अदालत में हुई कार्यवाहियों ने देश में एक नया उत्साह और कौतृहल पैदा किया। फडके को जब अदालत में लाया जाता तो हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने आते और उनकी जय बोलते। इतना ही नहीं अनेक यूरोपीय भी इस उत्साही युवक को देखकर आश्चर्यचिकत होते। एक बार एक यूरोपीय महिला ने उन्हें पूना के रेलवे स्टेशन पर एक फुलों का गुलदस्ता भेंट किया और सफलता की कामना की। आखिर वासुदेव फड़के को देश-निर्वासन की सज़ा दी गई। इन्होंने भागने का प्रयास किया, पर पकड लिए गए। 17फ़रवरी, 1883 को अदन जेल में इनका बलिदान हुआ। देश की जनता को उनकी मृत्यु के एक महीने बाद इसकी जानकारी दी गई।

वासुदेव बलवंत फड़के आने वाले अनेक क्रांति-कारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। क्रांति का जो बीज उन्होंने बोया वह शीघ्र ही वटवृक्ष बन गया। वे आगामी क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक बन गए। फड़के के बाद आने वाले क्रांतिकारियों ने भी इस मार्ग को अपनाया। उन्होंने उनसे शस्त्र इकट्ठे करना, सरकारी खज़ाने लूटना, युवकों को सैनिक शिक्षा देना, देशभिकत की भावना पैदा करना सीखा। वास्तव में वे भारतीय इतिहास में सशस्त्र राष्ट्रवाद के जनक कहे जा सकते हैं। चापेकर बंधुओं ने उनसे प्रेरणा ली।

#### अभ्यास प्रश्न

- 1. वहाबी आंदोलन के स्वरूप एवं महत्त्व का वर्णन कीजिए।
- 2. 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों पर विचार व्यक्त कीजिए और उसके दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डालिए। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को कैसे दबाया गया?
- 3. कुका आंदोलन क्या है ? इसके कार्यक्रमों पर विचार प्रकट कीजिए।
- 4. वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन एवं कार्यों पर निबंध लिखिए।

#### अध्याय

# उन्नीसवीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक जागरण

स्वाधीनता-संग्राम के जन-जागरण में भारतीय इतिहास में अनिगनत व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान है। 19वीं शताब्दी में हुए आंदोलनों ने भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक चेतना से आंदोलित किया। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति में वहां के दार्शिनकों और चिंतकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, उसी भांति भारत की आजादी में यहां के चिंतकों, दार्शिनकों और समाज सुधारकों का योगदान रहा। 19वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का काल कह सकते हैं।

राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख धाराएं सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हैं। पाश्चात्य शिक्षा और विचार के प्रभाव, अनेक सुधारकों के प्रादुर्भाव, ईसाइयत के प्रचार, भारतीय साहित्य और पत्र-पत्रिकाओं के योगदान ने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया।

# राजा राममोहन राय

19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय (1774-1833) और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था। डॉ. नंदलाल चटर्जी ने राजा राममोहन राय को प्रतिक्रिया और प्रगति का मध्य बिंदु कहा है। इनका जन्म 22 मई, 1774 को बंगाल के राधानगर गांव में रमाकांत के घर में हुआ। उत्तराधिकार के रूप में इन्हें 'राय' की उपाधि



राजा राममोहन राय

प्राप्त हुई। शिक्षा प्राय: पटना में हुई, जहां इन्होंने इतिहास, धर्म, दर्शन और भाषाओं का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्तिपूजा में नहीं रही और इन्होंने फ़ारसी में 'तोहफ़त-उल-मवाहेदीन' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मूर्तिपूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। पुस्तक की रचना पर कोधित होकर इनके पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। चार वर्ष तक इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। पिता द्वारा बुलाए जाने पर वे वापस घर लौटे और विवाह किया। 24 वर्ष की आय में इन्होंने अंग्रेजी, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन आदि भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ रूढिवादी ब्राह्मणों की प्रेरणा से 1799 में इन्हें फिर घर से निकाल दिया गया। बारह वर्ष का कठोर समय इन्होंने अपने दो स्थानीय मित्रों के साथ बिताया। प्रारंभ में टैक्स कलेक्टर की नौकरी की। पिता की मृत्यू पर घरवालों से इनका मेल-मिलाप हुआ और ये परिवार के उत्तराधिकारी बने।

1815 में उन्होंने 'आत्मीय सभा' की स्थापना की। 1820 में उन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब भी लिखी। इनके एक ईसाई मित्र ने इन्हें ईसाई बनाने का भी प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। 20 अगस्त, 1828 को राजा राममोहन राय ने 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। उसका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना, ईसाइयत के प्रभाव को रोकना और सब धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे 'अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था' कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर नया रूप देना था। यह मूर्तिपूजा के बहिष्कार, अवतारवाद के विरोध, ईश्वर की एकता और जीवात्मा की अमरता में विश्वास करता था। एक रूसी विद्वान के अनुसार, 'ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने ब्रहम समाज की गतिविधियों में हर तरह से रुकावटें डालीं और बुद्धिवादियों को गुमराह करने की कोशिश की।'

राममोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया। तत्कालीन समाज में प्रचलित सती-प्रथा का उन्होंने डट कर विरोध किया। वास्तव में सती-प्रथा के विरोध की प्रेरणा उन्हें उस समय हुई, जब 1811 में उनके भाई जगमोहन की मृत्य पर उनकी भाभी को जबरदस्ती सती करा दिया गया। इस प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने समाजव्यापी आंदोलन चलाया और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक को कानून बनाने में सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक कुरीतियों, जैसे – बहुविवाह, बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, छुआछुत और जाति-प्रथा की जटिलता को रोकने के उन्होंने भरसक प्रयत्न किए और विध वा-विवाह, अंतर्जातीय विवाह, स्त्री-शिक्षा और महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हिस्सा दिलाने के लिए प्रयत्न किए। बाद में यही ब्रहम समाज का सामाजिक कार्यक्रम बन गया।

राममोहन राय ने आह्वान किया कि भारतीय तब तक उन्नित नहीं कर सकते, जब तक वे पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को आत्मसात न कर लें। वास्तव में वह न तो अतीत की प्रत्येक बात को ठीक समझते थे, और न ही पश्चिम को जैसा-का-तैसा अपनाने को कहते थे। वह तर्क और बुद्धि के आधार पर बात मानने को कहते थे। राजा राममोहन राय ने अंग्रेज़ी भाषा के अध्ययन पर बल दिया। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की।

समाचार-पत्रों की आजादी के प्रति भी उन्होंने जन-जागरण किया। स्वयं कई पत्र निकाले। राजनीतिक समानता और कानूनी सुधारों के प्रति चेतना जगाई। उन्होंने सेना में भारतीयों को ऊंचे पद देने और उसके भारतीयकरण की मांग की। बंगाल में जमींदारों से पीड़ित कृषकों की हालत सुधारने के लिए जनमत को जगाया। भूमिकर हमेशा के लिए निर्धारित करने को कहा। भारतीय वस्तुओं पर निर्यात-कर हटाने को कहा। उन्होंने धन का निष्कासन (Economic Drain) दूर करने के लिए यूरोपीयों को स्थाई रूप से भारत में बसने को कहा।

राममोहन राय अंतर्राष्ट्रीयता के भी पुजारी थे। उन्होंने विभिन्न देशों की संसदों में से एक-एक सदस्य लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने का सुझाव दिया। पासपोर्ट प्रणाली को हटाने का सुझाव दिया। वह विश्व में स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र के समर्थक थे।

विद्वान लेखक सत्येंद्रनाथ मजूमदार के अनुसार वे प्रथम हिंदू थे जो विलायत गए। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से अपने धर्म, परंपरा, विश्वास का त्याग न करके यूरोप की सभ्यता से सामंजस्य स्थापित करने को कहा। परिणामस्वरूप जहां तमाम यूरोप में ईसाइयत की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी, वहां भारत में शासकों का धर्म होने पर भी उसकी प्रगति नाममात्र की थी। वास्तव में राममोहन राय ने अपने विचारों को उपनिषदों एवं वेदों पर आधारित कर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया और अनेक कुरीतियों पर कटु प्रहार कर समाज में तर्क व स्वतंत्रता की भावना एवं बौद्धिक जागरण लाए। वह उस महान सेतु के समान थे, जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश कर सकता था।

# देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज

राममोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व रवींद्रनाथ टैगोर के पितामह महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर (1817-1905) ने किया। 1839 में उन्होंने 'तत्त्वबोधिनी सभा' बनाई, जो 1842 में ब्रह्म समाज में मिला दी गई। उनके प्रभाव से ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे विचारक भी ब्रह्म समाज के सदस्य बने। उन्होंने बंगला भाषा में 'तत्त्वबोधिनी' नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की। उन्होंने और उनके अनुयायी अक्षय कुमार दत्त ने ब्रह्म समाज से ईसाइयत के प्रभाव को दूर करने की कोशिश की। दत्त ने कहा कि 'मुझे डर है कि कहीं वे 'हिंदू' शब्द ही न भूल जाएं और अपने को विदेशी नाम से पुकारें।' 1846 में जब देवेंद्रनाथ के पिता का देहांत हुआ और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उन्हें मृत्यु संस्कार करने को कहा, तब उन्होंने इसे मूर्तिपूजा का अनुष्ठान कहकर करने से मना कर दिया। इससे उनकी लोक निंदा हुई। 1905 में उनका देहांत हो गया।

इन्हीं दिनों केशव चंद्र सेन (1838-1884), जिनकी आयु केवल 19 वर्ष की थी, ब्रह्म समाज के संपर्क में आए। केशव चंद्र सेन 'जॉन दी बैप्टिस्ट'. ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से बहुत प्रभावित थे। अत: शीघ्र ही उनका देवेंद्रनाथ से टकराव हो गया। 1866 में ब्रह्म समाज क्रमश: 'ब्रह्म समाज' और 'आदि ब्रह्म समाज' में बंट गया। 1870 में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए। उन्होंने वहां 6 महीने के प्रवास में लगभग 70 व्याख्यान दिए। स्थान-स्थान पर ईसाई मिशनरियों ने उनका स्वागत किया। कड़यों को लगा कि वे ईसाई बनेंगे। केशव चंद्र सेन ने अनेक सामाजिक सुधारों – अंतर्जातीय विवाह, स्त्री-शिक्षा और विधवा-विवाह पर बल दिया। उन्होंने इसके साथ ही बाल-विवाह, बहुविवाह, जाति-प्रथा की कटु आलोचना की। अल्पायु में ही उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कूच-बिहार के अल्पायु राजकुमार से कर दिया। वह यद्यपि स्वयं बाल-विवाह के विरोधी थे, पर यह कहकर कि 'ईश्वर का आदेश है कि यह विवाह हो जाना चाहिए,' विवाह की स्वीकृति दे दी। इस घटना से उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। अतः इससे ब्रह्म समाज एक बार पुन: दो भागों में बंटा। केशव चंद्र सेन का समाज 'आदि ब्रहम समाज' व शेष 'साधारण ब्रह्म समाज' कहलाया। 1884 में उनकी मृत्यु पर मैक्समूलर ने कहा था कि 'भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है।'

ब्रह्म समाज ने राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन जैसे समाज सुधारकों के नेतृत्व



केशव चंद्र सेन

में अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधारों को दिशा दी। जहां उन्होंने पुरानी रूढ़ियों व अंधविश्वासों को छोड़ने को कहा, मूर्तिपूजा, अवतारवाद को त्यागने को कहा, वहीं धर्म ग्रंथों के मूल तत्त्व, मानवीय दृष्टिकोण, तर्क और बुद्धि पर आधारित चिंतन को प्रोत्साहित किया। समाज सुधार में भी उन्होंने अनेक कुरीतियों को त्यागने और महिलाओं की दशा में सुधार करने पर बल दिया तथा जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया।

अतः यह कहना गलत न होगा कि ब्रह्म समाज से भारतीय जनजीवन में जागृति आई। ईसाइयत की आंधी को रोका गया। भारतीयों को पाश्चात्य दर्शन और शिक्षा के अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया। इससे प्रेरणा लेकर स्थान-स्थान पर नई-नई संस्थाओं का जन्म हुआ। हेनरी डिरोजियो (1809-1839), ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रयत्न किए, परंतु यह कहना पड़ेगा कि ब्रह्म समाज इतना प्रभावी न हो सका। आंतरिक झगड़ों से उसके बार-बार टुकड़े होते गए। यह अधिकतर पढ़े-लिखे वर्ग को ही प्रभावित कर सका।

# ईश्वर चंद्र विद्यासागर

19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों और शिक्षाविदों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्थान प्रमुख व्यक्तियों में से है। राजा राममोहन राय की भांति उन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य साहस और कठोर परिश्रम का परिचय दिया। इनका जन्म 1820 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। परिश्रम और कठोर साधना से वे संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य बन गए। वे भारत के प्राचीन साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान के महान पंडित थे।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सामाजिक क्षेत्र में अतुल योगदान था। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिए बड़े प्रयत्न किए। उन्होंने भारत की हिंदू विधवाओं की दीन-हीन दशा देखकर विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। 1855 में इसके लिए एक पत्रक भी प्रकाशित किया। उन्होंने समूचे देश में इसके लिए आंदोलन चलाया और 1856 में इसको कानूनी मान्यता दिलवाई। इस कानून के अंतर्गत पहला विधवा-विवाह उनकी ही देखरेख में हुआ। उन्होंने 1856-1860 के बीच लगभग 25 विधवाओं के पुनर्विवाह कराए। इसके अलावा उन्होंने बाल-विवाह और बहुविवाह का विरोध किया।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा और भाषा की उन्नित के लिए भरसक प्रयास किए। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में गैर-ब्राह्मणों को भी प्रवेश दिया। उन्होंने बंगला भाषा में स्वयं एक वर्णमाला 'वर्ण परिचय' तैयार की और बंगला साहित्य में गद्य शैली के विकास व शिक्षा के विस्तार के लिए एक कॉलेज की स्थापना की। उनके द्वारा अनेक स्कूल खुलवाए गए। उन्होंने महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके लिए 1849 में कलकत्ता में वैथुन स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य महिला–शिक्षा को प्रोत्साहन

देना था। शीघ्र ही उनका बैथुन स्कूल महिला शिक्षा का केंद्र बन गया, परंतु इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कठोर संघर्ष और सामाजिक बहिष्कार भी सहना पड़ा था। सरकारी निरीक्षक रहते हुए उन्होंने लड़िकयों के लिए 35 विद्यालय स्थापित किए थे।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान शिक्षाविद्, सुधारक के साथ अत्यंत दयावान और सह्दयी व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत जीवन की अनेक घटनाओं से अनेक लोगों ने प्रेरणा ली। वे दीनहीनों की आर्थिक मदद, विद्यार्थियों की अध्ययन में सहायता और महिलाओं की प्रगति में सदैव तत्पर रहते थे। वे एक महान मानवतावादी व्यक्ति थे।

# बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

प्रसिद्ध राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम्' के रचयिता, बंगला के महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (1838–1894) ने भारतीय जनजीवन में, विशेषकर बंगाली समाज में एक नई सोच और चेतना जागृत करने का कार्य किया। इनका जन्म 26जून, 1838 को चौबीस परगना के कांठालपाड़ा में हुआ था। इनके पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय धार्मिक विचारों के थे और घर में साधु-संतों का आना-जाना रहता था। इनकी शिक्षा कांठालपाड़ा, मेदिनीपुर, हुगली और कलकत्ता में हुई। बंकिम बचपन से पढ़ाई-लिखाई में निपुण थे। मैकॉले द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नीति के अंतर्गत 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय के वे पहले स्नातक थे। अंग्रेजी साहित्य के साथ-साथ उन्होंने वैदिक और प्राचीन संस्कृत साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन किया।

बिंकम चंद्र बी. ए. पास करते ही डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो गए और कुछ काल बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंच गए। वे 1891 तक सरकारी नौकरी करते रहे। जैसौर, तेगुआ (कांथी), खुलवा और जहाजपुर स्थानों पर नौकरी करते हुए उन्हें

बंग-जीवन के दर्शन हुए, इसके अलावा अंग्रेजी शासन की मनोवृत्ति पता चली तथा अनेक करु अनुभव हुए।

उन्होंने बंगला भाषा में अपनी रचनाओं से भारतीयों में नवजागरण किया। 1872 में 'बंगदर्शन' नाम से एक मासिक-पत्रिका बहरामपुर से निकाली। बंकिम चंद्र के सभी उपन्यास, लेख इसी पत्रिका में धाराबाहिक रूप से प्रकाशित हुए, जो बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुए।

उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगाल में सामाजिक चेतना जागृत की। उन्होंने अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से बंगाल में प्रचलित विधवा-विवाह, बाल विवाह, बहुविवाह और जातिच्युत होने के भय का वर्णन किया। उन्होंने जातीय नियमों की जटिलता का विरोध किया। उन्होंने नारी व्यथाओं, नारी यातनाओं और नारी संघर्ष का सजीव चित्रण कर समाज में चेतना जागृत की।

उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण में यथेष्ठ योगदान दिया। वे राजनीतिक परिवर्तन से पूर्व सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण को महत्त्व देते थे। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता बताते हुए उन्होंने ज्ञान और कर्म के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ईश्वर की अनन्य भिक्त, अनासक्त भाव से कर्म, इंद्रिय संयम, अहंकार रहित ज्ञान और दान का स्वरूप जैसे अनेक विषयों की चर्चा की है। उन्होंने देश की उन्नित के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार उपयोगी बताया, परंतु इसका उपयोग बड़ी सावधानीपूर्वक करने को कहा। वे विज्ञान और तकनीक में पाश्चात्य सहायता प्राप्त करने के समर्थक थे, परंतु उसके अंधानुकरण के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना जगाई। 'आनंदमठ' उनका विश्वविख्यात उपन्यास माना जाता है। इसमें उद्धृत 'वंदेमातरम्' आजादी का नाद, मूलमंत्र और प्रेरणा-स्रोत बन गया।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी विविध रचनाओं के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जागृत की और भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता का भाव पैदा किया।

# रामकृष्ण और विवेकानंद

रामकृष्ण परमहंस (1834-1886) बंगाल के एक अत्यंत गरीब, अनपढ़ संत पुरुष थे। बचपन से ही ईश्वर भिक्त की इनमें अद्भुत लगन थी। अनेक बार भिक्त करते-करते वे अत्यंत विह्वल होकर संज्ञाहीन हो जाते थे। रोमारोलां ने इसकी भाव विह्वलता का वर्णन करते हुए लिखा कि 'यदि वह यूरोप में होते, तो उनकी बड़ी दुर्दशा होती। जरूर ही मानसिक चिकित्सा का रोगी मानकर पागलखाने में भेज दिया जाता।' सात वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। कुछ काल बाद कलकत्ता में गंगा के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में काली महादेवी का एक



रामकृष्ण परहमहंस्

मंदिर बनवाया गया और तभी से वे काली के अनन्य भक्त हो गए। रामकृष्ण की भेंट प्रसिद्ध भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों से हुई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया। निष्कर्ष रूप में उनका विचार था कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों की एकता, ईश्वर की अनन्य भक्ति, मानव-सेवा और आध्यात्मिक जीवन को महत्त्व दिया।

रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद (1863-1902) हुए। रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, 'यदि कोई भारत को समझना चाहता है, तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए।' रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, 'रामकृष्ण, विवेकानंद एक ही जीवन के दो अंश, एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। रामकृष्ण अनुभूति थे, विवेकानंद उनकी व्याख्या बनकर आए थे।' रामकृष्ण, हिंदूधर्म की यदि गंगा थे, तो विवेकानंद उस गंगा के भगीरथ थे। इन दोनों का मिलन रहस्यवाद और बुद्धिवाद का मिलन कहा गया है।

विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता में हुआ। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ स्टुअर्ट मिल, हरबर्ट स्पेंसर, शैली, हेगेल और वर्ड्सवर्थ की रचनाओं को भी ध्यान से पढ़ा था। वह फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के रोमांचकारी जीवन और ईसा मसीह के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे। तत्कालीन धार्मिक और बौद्धिक नेताओं से उनकी भेंट हुई। नवंबर 1880 में रामकृष्ण से उनकी प्रथम भेंट हुई और शीघ्र ही विवेकानंद उनके भक्त बन गए। रामकृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति थे, जिन्होंने विवेकानंद के इस प्रश्न, 'क्या आपने ईश्वर को देखा है?' का उत्तर 'हां' में दिया था। शायद रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद की भेंट न हुई होती, तो वे दुनिया के सबसे बड़े नास्तिकों में होते।

विवेकानंद 1891 में बिना किसी को साथ लिए नामहीन, अनजान भिखारी की भांति, यात्रा पर निकल



स्वामी विवेकानंद

पड़े। उन्होंने भारत की यात्रा कर यहां की गरीबी, भुखमरी और दयनीय दशा का प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन किया। साथ ही उन्हें भारत की विशालता और विविधता का भी ध्यान आया। अतः दो वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते हुए उन्हें भारत की समस्याओं का ज्ञान हुआ। 1893 में शिकागो में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। वहां 'भाइयो और बहनो' के आत्मीयता से पूर्ण शब्दों का उच्चारण कर उन्होंने संसार की जनता को मोह लिया।

1897 में उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने हिंदू संस्कृति का उद्घोष किया और यहां के धर्म और संस्कृति की विशेषता बताई। उन्होंने समाज में भारत के गौरवपुर्ण अतीत के प्रति गर्व की भावना जाग्रत की। साथ ही अंधविश्वासी और कट्टरपंथी न बनने को कहा। विवेकानंद ने अपने जीवन दर्शन में पूर्व एवं पश्चिम के समन्वय की बात कही। साथ ही ईसाइयत के कुप्रचार का भंडाफोड़ किया। विवेकानंद ने वेदांत का प्रचार और सर्वधर्म की एकता में विश्वास व्यक्त किया।

स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक दृष्टि से भी समाज सेवा और नारी सम्मान को महत्त्व दिया। छुआछूत का कटु विरोध किया। उन्होंने एक बार कहा था, ''हम में से अधिकतर अभी न वेदांती हैं न पुराणपंथी और न ही तांत्रिक। असल में हम हैं 'छुआछूतपंथी'। रसोई घर हमारा मंदिर है, पकाने के बर्तन हमारा उपास्य देवता है और 'मत छुओ, मैं पवित्र हूं' हमारा मंत्र है। अगर यह एक शताब्दी तक और चलता रहा तो हम सब पागलखाने में होंगे।''

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता के पोषक थे। उन्होंने भारतवासियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा की, दुर्बलता को पाप बताया और शक्ति की पूजा का आह्वान किया। कुछ वर्षों के लिए सभी देवी-देवताओं की पूजा छोड़कर भारत मां की पूजा करने को प्रेरित किया। देश के नवयुवकों से कहा, 'उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो।' उन्होंने पश्चिम के अंधानुकरण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने एक स्थान पर कहा—

'वीरो, साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, तुम चिल्लाकर कहो कि अज्ञानी भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, दलित भारतवासी मेरा भाई है... भारतीय समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवाड़ी और वृद्धावस्था की काशी है।'

इतना ही नहीं स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक पुत्री सिस्टर निवेदिता ने बंगाल के अनेक क्रांतिकारियों और समाज सेवियों को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी दिया। y of Allogorean are

स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के आधार पर धर्म और अध्यात्म को सर्वोच्च स्थान दिया। वे समाज सुधार एवं राजनीतिक पुनरुत्थान से पूर्व धार्मिक अभ्युत्थान को आवश्यक मानते थे। उनका निश्चित मत था कि भारत की आत्मा धर्म और अध्यात्म में निवास करती है। उन्होंने कहा था—

'यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है, तो मैं उसे हिंदू नहीं कहता। भारत की तितर-बितर फैली हुई आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्रित करके उसकी राष्ट्रीय एकता स्थापित की जानी चाहिए।'

वे अध्यात्म को राष्ट्र का मेरुदंड मानते थे। उनका विचार है कि हम अपने प्राचीन पूर्वजों से चली आई, इस अमूल्य विरासत, अध्यात्म को पकड़कर कदापि ढीला न होने दें। वे धर्म को तर्क और अनुभूति के आधार पर आंकने को कहते हैं।

'किसी बात पर यह सोचकर विश्वास न करो कि तुमने उसको किसी पुस्तक में पढ़ा है, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि किसी ने ऐसा कहा है, अपितु तुम स्वयं सत्य की खोज करो।'

वे धार्मिक चेतना और सामाजिक प्रगति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए उन्होंने धार्मिक अंधिवश्वासों, रूढ़िवादिता, खोखले रीति-रिवाजों को दूर करने पर बल दिया। उन्होंने जाति-प्रथा की जिटलता, छुआछूत और अन्य कुरीतियों को समाप्त करने और नारी सम्मान, नारी शिक्षा के उत्थान के लिए प्रेरणा दी।

सामाजिक सुधारों में वह लोगों की अज्ञानता, अनाथों की सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता देते थे। उनका विचार था कि गिरे हुए की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वे शिक्षित भारतीयों को संबोधित करते हुए कहते थे—

'जब तक भारत में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से ग्रिसित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब तक मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा, जो उनके खर्च से शिक्षित होने के बाद उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता।' संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का देश-विदेश में बड़ा प्रभाव हुआ। सुभाव चंद्र बोस ने लिखा है कि 'उनमें बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वह आधुनिक भारत के निर्माता थे।' गांधी जी ने कहा है कि 'स्वामी विवेकानंद के लिए किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, उनका नाम ही प्रेरणा है।' रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें 'सृजन की प्रतिभा' कहा। अमेरिका में विवेकानंद अपने युग में 'तूफ़ानी हिंदू' के नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः निश्चित ही भारत के नवजागरण में विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान है।

# स्वामी दयानंद और आर्य समाज

राजा राममोहन राय ने जहां ईसाइयत के विरुद्ध पहले मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, जो रक्षा के बंधन का मोर्चा था,



स्वामी दयानंद सरस्वती

वहां स्वामी दयानंद (1824-1883) ने आक्रमण प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वास्तविक रक्षा का उपाय तो आक्रमण की नीति ही है। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में 1824 में हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। एक बार शिवरात्रि के पर्व पर उन्होंने एक चुहे को शिवलिंग से खाद्य सामग्री ले जाते देखा। उन्हें लगा कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सके, वह अन्य की रक्षा कैसे करेंगे। बस यही घटना उनके जीवन की परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और अब वे दयानंद कहलाने लगे। उन्होंने मथुरा जाकर स्वामी विरजानंद से ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने संसार को वेदों का ज्ञान देने को कहा। 1872 में कलकता में इनकी भेंट ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन से भी हुई, जिसमें केशव चंद्र ने उन्हें संस्कृत बोलने की बजाए हिंदी में व्याख्यान देने का सुझाव दिया। 10अप्रैल, 1875 को उन्होंने 'आर्य समाज' की स्थापना की और उसमें 28 नियमों का समावेश किया।

बाद में दिल्ली, पंजाब का दौरा करते हुए लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई और केवल दस नियम बना दिए गए। जोधपुर में कुछ विरोधियों ने इनको कांच पीसकर पिला दिया, जिस कारण 30अक्टूबर, 1883 को दीवाली के दिन इनका देहावसान हुआ।

स्वामी दयानंद ने धार्मिक अंधविश्वास, राजनीति, शिक्षा, समाज सुधार — सभी ओर आक्रामक रुख अपनाया। 'सत्यार्थ प्रकाश' के माध्यम से जहां वेदों की महत्ता को संसार के सम्मुख रखा, वहां वाममार्ग, देवी भागवत, मूर्तिपूजा तथा बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम—विभिन्न संप्रदायों एवं मतों के अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया। अपने जीवन का उद्देश्य 1867 में हरिद्वार कुंभ के अवसर पर पाखंड-खंडनी पताका फहराकर स्पष्ट किया। उन्होंने अंधविश्वास और अज्ञान को हटाने के लिए शिक्षा पर

विशेष बल दिया। उन्होंने निराकार परमेश्वर की सता को महत्त्व दिया और मूर्तिपूजा, अवतारवाद और बाहरी दिखावे का डटकर विरोध किया। ईसाई मिशनिर्गे के क्रियाकलापों की कटु आलोचना की और पारंपरिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान पैदा किया।

शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद व उनके अनुयायियों का विशेष योगदान है। उनके बाद स्थान-स्थान पर डी.ए.वी. स्कूलों, कॉलेजों, गुरुकुलों एवं कन्या पाठशालाओं की स्थापना हुई। एक ओर पाश्चात्य शिक्षा शैली पर लाला हंसराज ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया, वहीं भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित गुरुकुलों की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की।

स्वामी दयानंद ने आश्रम व्यवस्था को महत्त्व दिया और वर्ण व्यवस्था को गुण व कर्म के अनुसार ही मानने को कहा। छुआछूत-प्रथा का विरोध किया और नारी के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। बाल-विवाह, कन्या-वध, पर्दे की प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया।

राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानंद ने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य पर बल दिया। संभवतः वे स्वराज्य के पहले संदेशवाहक थे। स्वामी दयानंद ने बताया कि 'कोई कितना ही कहे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपिर व उत्तम होता है।' एनी बेसेंट ने कहा था कि 'दयानंद पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया।' दयानंद ने विदेशी शासन की कटु आलोचना की और इसका कारण आपस की फूट, अशिक्षा, बाल-विवाह, वेदों का कुप्रचार और देशभिक्त का अभाव बताया। स्वामी दयानंद ने भारत की दासता को अपना मूल रोग बताया। अंग्रेज सरकार उनकी आक्रामक वाणी से इतनी आतंकित हुई कि लॉर्ड नार्थब्रुक (1872–1876) ने स्वामी दयानंद के पीछे गुप्तचर छोड़ दिए और उसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को भी दी गई। स्वामी

द्यानंद ने भारतीय रियासतों के पतन का मूल कारण उनका भोग-विलासी जीवन बताया। वस्तुत: स्वामी द्यानंद की प्रेरणा से देशभिक्त और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नवयुवकों की एक शृंखला खड़ी हुई। लाला हंसराज, पं. लेखराज और स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। लाला लाजपतराय ने लिखा कि 'स्वामी जी ने देशभिक्त और देश सेवा का बीज हमारे हृदय में बोया।' बाल गंगाधर तिलक, अर्रावंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, लाजपतराय और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे अनेक नेता उनके विचारों से प्रभावित हुए।

इसमें संदेह नहीं कि स्वामी दयानंद ने सोए भारत के नवयुवकों को झकझोर कर खड़ा किया। स्वदेश प्रेम और स्वाभिमान की भावना जगाई, पर इसके साथ यह कहना भी गलत न होगा कि उन्होंने एक नूतन अंधविश्वास को भी जन्म दिया कि वेदों में त्रिकाल ज्ञान सिन्निहित है। आर्यावर्त की सीमाएं विध्याचल पर्वत पर आकर समाप्त हो गईं और यह दक्षिण भारत में नहीं फैला। साथ ही इनके अनुयाइयों ने सिद्धांतों के मंडन के स्थान पर दूसरे मतों के खंडन करने की प्रवृत्ति ज्यादा विकसित की।

# ज्योतिबा फुले

19वीं शताब्दी के उपरोक्त सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जहां मुख्यत: उत्तर भारत में हलचल मचाई, वहीं पश्चिम और दक्षिण भारत में कथित निम्न जातियों में भी चेतना जगाई। जाति-प्रथा की जटिलता का विरोध और समानता के सिद्धांत ने इन आंदोलनों को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त कानून में समानता, रेल, तार, डाक व्यवस्था, शिक्षा, साहित्य और समाचार-पत्र — सभी ने इनमें चेतना जगाई।

इन निम्न कहलाने वाली जातियों के संघर्ष में ज्योतिराव गोविंदराव फुले (1827-1890) का नाम महत्त्वपूर्ण है। इनका जन्म माली परिवार में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज पेशवाओं को पुष्प और फूल-मालाएं भेजते थे। अतः इन्हें फुले कहा जाता था।

the state of the s

ज्योतिराव बचपन से ही अत्यंत शीलवान थे। स्कॉटिश मिशन स्कूल में पढ़ते हुए उन्हें मानव अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिली। वे शिवाजी और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित हुए। उन्होंने टॉमस पेन की 'राइट्स ऑफ मैन' पुस्तक पढ़ी थी और वासुदेव बलवंत फड़के से निर्भयता का पाठ। उनको अध्ययन से लगा कि सभी धर्मों में कुछ समानताएं हैं।

उन्होंने पिछड़ी जातियों में जागृति लाने के लिए प्रयत्न किए। उनको सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए प्रयत्न किए। 1851 में पूना में एक कन्या विद्यालय खोला। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए। उन्होंने 1873 में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज में पिछड़े और उपेक्षित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना था। उन्होंने कई विद्यालय और अनाथालय भी खोले। ज्योतिराव ने कई ग्रंथ भी प्रकाशित किए, जैसे—'धर्म तृतीय रत्न', 'इशारा' और 'शिवाजी की जीवनी'। 1872 में उन्होंने एक पुस्तक 'गुलामगीरी' भी लिखी। इन ग्रंथों के द्वारा इन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी।

इन्होंने हंटर कमीशन के सम्मुख अपना आवेदन किया, जिसमें बतलाया गया कि ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य न ही देशभिक्त पूर्ण है और न केवल शिक्षा तक सीमित है।

शीघ्र ही ज्योतिराव अपने समाज सुधार कार्यों से प्रसिद्ध हो गए थे। इन्हें 1876 में पूना नगर पालिका का सदस्य भी बनाया गया। 1888 में इन्हें लोग 'महात्मा' कहने लगे। जन-समाज में ये ज्योतिबा फुले

के नाम से विख्यात हुए। 28 नवंबर, 1890 को इनका देहांत हो गया।

States to the state of the stat

# सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव

उपरोक्त प्रमुख आंदोलनों के अतिरिक्त विभिन्न प्रांतों में ऐसे अनेक आंदोलन, संप्रदाय और व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में चेतना जगाई—मुसलमानों में अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन, सिक्खों में सिंह सभा और बाद में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन हुए और दक्षिण में थियोसोफिकल सोसायटी बनाई गई। इसी प्रकार हिंदू समाज में प्रार्थना समाज, राधास्वामी मत, सनातन धर्म सभा, देव समाज, पारसियों में रहनुमाई भाजदयासन समाज (1851) आदि थे। इसी भांति गोपाल हिर देशमुख, के. टी. तेलंग, गोपाल गणेश आगरकर, आर. जी. भंडारकर, दादाभाई नौरोजी, नौरोजी फिरदौनजी, अन्ना दुरै और स्वामी रामतीर्थ जैसे विभिन्न व्यक्तियों ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों में योगदान दिया।

19वीं शताब्दी में हुए प्रायः इन सभी सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के क्रियाकलापों को ध्यान से देखने पर कुछ बातें समान दिखाई देती हैं। प्रथम, प्रायः सभी सुधारकों ने अपने चिंतन में मानव की तर्कबुद्धि, विवेक और स्वतंत्र विचारों पर बल दिया। अतः तर्कवाद तथा वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। साथ ही पश्चिम के अंधानुकरण को रोका गया और इसके लिए सभी ने शिक्षा के महत्त्व को समझा। सभी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज खोले गए। सभी ने नारी शिक्षा पर बल दिया।

दूसरे, सभी सुधारकों ने जाति-प्रथा की जटिलता और छुआछूत पर करारे प्रहार किए। कुछ आंदोलनों का मुख्य मुद्दा ही ये बन गए। इस आधार पर सभी ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर बल दिया और समाज में एकता की दिशा निर्धारित की। तीसरे, सभी ने सामाजिक कुरीतियों पर कर् प्रहार किए, विशेषकर विवाह संबंधी सुधारों के लिए आंदोलन हुए। चौथे, सभी ने धार्मिक दृष्टि से रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों, पाखंडों और कुप्रथाओं को छोड़ने पर बल दिया।

पांचवें, इन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनें ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलनों की भूमिका तैयार की। समाज में व्यापक और देशव्यापी दृष्टिकोण जाग्रत किया। इन आंदोलनों से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और देशभिवत की भावना बढ़ी। राष्ट्रीय चेतना आई। छठे, नकारात्मक दृष्टि से इस आंदोलन ने परस्पर प्रतियोगिता, स्पर्धा और कटुता को भी बढ़ावा दिया। इससे विभिन्न संप्रदायों में परस्पर तनाव उत्पन्न हुए। इसने सांप्रदायिक, हिंसात्मक दंगों और संगठनों को बढ़ावा दिया, जिसका लाभ उठाकर ब्रिटिश शासकों ने बीसवीं शताब्दी में परस्पर विभेद की नीति को भरपूर आगे बढ़ाया।

परंतु यह सोचना नितांत गलत होगा कि इन आंदोलनों ने भारतीय समाज और चिंतन को पूर्णत: बदल डाला। वस्तुतः ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन पुरातन और नवीनता, प्राचीन आस्था और नव बुद्धिवाद, परंपरा और आधुनिकता, अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद, राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता के विचारों से ओतप्रोत थे। भारतीयों ने न तो पाश्चात्य शिक्षा अथवा उसके दर्शन को पूरी तरह अपनाया और न ही परंपरावादी अतीत को पूरी तरह से नकारा। सभी आंदोलनों में परंपरा और प्रगति का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। ये सभी आंदोलन प्राय: मध्यमर्का और निम्नवर्ग की उपज थे, जौ शनै: शनै: देश के सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इन सभी आंदोलनों ने समाज, शिक्षा और संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण सहायता की। संक्षेप में इन आंदोलनों ने राष्ट्रीयता की जडों को सींचा, जिसका पौधा बींसवी शताब्दी में अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित हुआ। झ आंदोलनों ने देश की नई पीढ़ी को देश के नेतृत्व के लिए तैयार किया।

The state of the second of the

#### अभ्यास प्रश्न

- भारत में राजा राममोहन राय आधुनिक काल के प्रणेता थे, इस कथन का विश्लेषण कीजिए।
- लॉर्ड विलियम बैंटिक के काल में सती-प्रथा के उन्मूलन के पीछे क्या अवधारणाएं थीं? दिनार व्यक्त कीजिए।
- 3. राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने भारत में सुधारवादी आंदोलन में क्या भूमिका निभाई? उनके पश्चात ब्रह्म समाज में क्या परिवर्तन आए?
- 4. ब्रह्म समाज आंदोलन में केशव चंद्र सेन की भूमिका की समीक्षा कीजिए। आप उनके विचारों और कार्यों में क्या विरोधाभास पाते हैं?
- 5. एक समाज सुधारक एवं शिक्षाविद् के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका का भूल्यांकन कीजिए।
- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बंकिम चंद्र 18वीं शताब्दी के भारतीय पुनरुत्थान के अग्रदूत थे? अपने उत्तर के कारणों को समझाइए।
- 7. समाज और धर्म के प्रति स्वामी विवेकानंद के विचारों की क्या महत्ता है? भारतीय राष्ट्रवादिता के अभ्युदय में उनका क्या योगदान है?
- ह. एक सधारवादी एवं शिक्षाविद के रूप में ज्योतिबा फुले की क्या भृषिका थी?
- 9. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू पुनरुत्थान के प्रमुख बिंदु बताइए।
- 10. स्वामी दयानंद के जीवन और शिक्षा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
- 11. टिप्पणी लिखिए-
  - (क) रामकृष्ण परमहंस
  - (ख) देवेंद्रनाथ टैगोर
  - (ग) आर्य समाज
  - (घ) 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम

#### परियोजना कार्य

 18वीं शताब्दी के विभिन्न सामाजिक-धार्मिक सुधारकों के विचारों में समानताओं एव विविधताओं को दिखाते हुए एक सारणी बनाइए।



# भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(1885 - 1905)

कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं 1885 में 'अखिल भारतीय राष्ट्रं य कांग्रेस' की स्थापना हुई, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में इसके पूर्व भी कई प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थीं। इन राजनीतिक संस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संस्थाएं आती हैं, जो 1857 से पूर्व स्थापित हो गई थीं। इनमें विशेष उल्लेखनीय बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी (1838). ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी (1843), ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (1851), मद्रास में नेटिव एसोसिएशन (1852) और बंबई में बॉम्बे एसोसिएशन (1852) थीं। ये सभी संगठन स्थानीय या प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय थे. राजनीतिक भावना जगाने में इनका योगदान सीमित था और इनकी अवधि भी थोड़ी थी।

विदेश में इस प्रकार के संगठन स्थापित करने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है। किए में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में 'रिस्ट टॉल्या एमालि 👙 की स्थापना की। यह दादाभाई मीर्गजी कर बड़ा पा कार्न एक इसका उद्देश्य ब्रिटिश नेताओं को भारत की

की जानकारी देना और उनका भारतीय हितों की ओर ध्यान आकर्षित कराना था। उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण से भी ब्रिटेन को अवगत कराया। शीघ्र ही वे भारत के पितामह (ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया) कहे जाने लगे। बाद में उन्हें तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था।



दादाभाई नौरोजी

1857 के पश्चात देश-विदेश में कई महत्त्वपूर्ण ग्रजनीतिक संगठन स्थापित हुए। 1867 में एक उल्लेखनीय संगठन 'पूना एसोसिएशन' के नाम से शुरू हुआ था। तीन साल बाद 2 अप्रैल, 1870 को उसका नाम 'पूना सार्वजनिक सभा' हो गया। इसके प्रमख सदस्य गणेश वासुदेव जोशी, एस. एच. साठे, एस, एच, चिपलुंकर और महादेव गोविंद रानाडे थे। इसी भांति कलकत्ता में 25 सितंबर, 1875 को इंडियन लीग की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य 'अमृत बाजार पत्रिका' के संपादक शिशिर कुमार घोष, शंभु चंद मुखर्जी, काली मोहन दास और जोगेश चंद्र दत्त थे। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा देना था। बंगाल में अगले वर्ष 26 जुलाई, 1876 को एक और संस्था 'इंडियन एसोसिएशन' की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। इस संस्था में अंग्रेजी पढे-लिखे भारत के मध्यम वर्ग का बाहुल्य था। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक आंदोलनों में, विशेषकर नागरिक सेवा आंदोलन में इस संस्था ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध इस संस्था ने स्थान-स्थान पर विरोध किया। 1885 में इसकी लगभग साठ शाखाएं स्थापित हो चुकी थीं। मद्रास में भी 16मई, 1884 को 'महाजन सभा' की स्थापना हुई। इसके प्रमुख पी. रंगिया नायड्, वी. राधवाचारी व आनंद चार्लू थे। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना था।

अत: 1870-1884 के बीच भारत के विभिन्न प्रमुख प्रांतों में कोई-न-कोई संगठन था, परंतु संपूर्ण भारत का कोई एक राजनीतिक संगठन न था। 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में आए हुए लोगों को देखकर भारतीयों में यह विचार भी पनप रहा था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक व्यक्ति भी वर्ष में एक बार किसी स्थान पर मिलें। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के भारत व्यापी दौरों और लॉर्ड रिपन

के काल में प्रस्तावित इल्बर्ट बिल ने इस विचार को आगे बढ़ाया था। दिसंबर 1883 को 'इंडियन एसोसिएशन' का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी भांति 25 दिसंबर, 1885 को इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। अतः यह भारतीय राजनीतिक संगठन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम थे।

# कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य

'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना के बारे में उसके संस्थापक और ब्रिटिश सरकार के भृतपूर्व सचिव ऐलेन ऑक्ट्रेनियन ह्यूम, उसके परम मित्र व जीवनी लेखक सर वेडरबर्न, तत्कालीन वायसरायों-लॉर्ड रिपन व लॉर्ड डफ़रिन के वक्तव्यों और तत्कालीन गुप्त दस्तावेजों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। ह्यूम ने, जो पहले सरकारी सेवा में था, भारत में अंग्रेजी शासन की नीतियों का गहराई से अध्ययन किया और इसकी आर्थिक असफलताओं को भी महसूस किया। ह्यूम ने लॉर्ड लिटन (1876-1880) के शासन काल में ही कागजातों के सात बड़े-बड़े बंडलों और सैकड़ों गुप्त रिपोर्टों से भी भारत की गरीबी और शिक्षित वर्ग में बढ़ते हुए असंतोष का अध्ययन किया था। ह्यूम को यह पक्का विश्वास हो गया था कि भारत राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक विद्रोह के कगार पर खड़ा है। संभवत: 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने यह आशंका और बढा दी थी।

जब उत्तर-पश्चिम प्रांत के लैफ्टिनेंट गवर्नर सर ऑक्लैंड कालिवन ने ह्यूम पर यह आरोप लगाया कि वह विद्रोह फैला रहा है, तो ह्यूम ने स्पष्टीकरण देते हुए कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य उजागर किया कि पश्चिमी विचारों, शिक्षा, आविष्कारों और यंत्रों से उत्पन्न हुई उत्तेजना बहुत तेजी से काम कर रही है और यह बात परम महत्त्व की बन गई है कि उस असंतोष को यहां-वहां फैलने की बजाए संवैधानिक ढंग से प्रचार करने के लिए कोई मार्ग ढंढा जाए। अत: ब्रिटिश सरकार की निरंतरता और सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक था।

इसके साथ ही भारत में अंग्रेज़ी पढ़ा-लिखा वर्ग धीरे-धीरे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा था। यह भी डर था कि कहीं यह भी विद्रोह का रूप धारण न कर ले। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नागरिक सेवा संबंधी आंदोलन ने उन्हें आपस में काफी हद तक एकता के सूत्र में पिरो दिया था।

लॉर्ड रिपन (1880-1884) इस नव परिवर्तन और चेतना को सूक्ष्मता से देख रहा था। वास्तव में इल्बर्ट बिल पास कराना ऐसे ही पढ़े-लिखे भारतीय लोगों को दिलासा देने का प्रयास था। परंतु अकस्मात इल्बर्ट बिल ने दूसरा ही रूप ले लिया, जिसका लॉर्ड रिपन को स्वप्न में भी खयाल न था। ह्यूम ने 1मार्च, 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखकर भारत में एक संगठन बनाने की अपील की थी। 1884 के शुरू में उसने खुद 'अंतरंग मंडल' और 'हमारी पार्टी' नाम की बात भी शुरू कर दी थी। 1885 में अपनी पार्टी का नाम 'इंडियन नेशनल यूनियन' बताया था। दिसंबर में इसी को 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' कहा गया।

लॉर्ड रिपन जाति भेद के आधार पर न्याय के क्षेत्र में कुछ असमानताएं दूर करना चाहता था एवं न्यायिक सेवा में भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को माति शक्तियां और अधिकार देना चाहता था, परंतु यूरोपियों की तीव्र प्रतिक्रिया के कारण उसे अपना बिल (Ilbert Bill) बदलना पड़ा।

इल्बर्ट बिल आंदोलन ने जहां भारतीयों की आंखें खोल दीं, वहां ब्रिटिश लिबरल सरकार को भी विपरीत पाया। ह्यूम ने लिबरल सरकार के प्रति जनाक्रोश प्रकट करने की बजाए रिपन का समर्थन

करने को कहा। स्थान-स्थान पर रिपन के विदाई समारोहों को सफल बनाने में ह्यूम के समर्थकों का बड़ा योगदान रहा। कुछ विद्वानों का मत है कि यह संभव हो सकता है कि रिपन ने ही ह्यूम को शिक्षित भारतीयों के संगठन बनाने की सलाह दी हो।

ह्यूम ने मई 1885 के प्रारंभ में लॉर्ड डफ़रिन से मुलाकात की थी और अनुरोध किया था कि प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता बंबई के गवर्नर लॉर्ड रीकी करें, परंतु डफ़रिन ने यह स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड डफ़रिन सरकारी अधिकारियों को इससे अलग रखना चाहता था। इसी बीच 14 जुलाई, 1885 से 2 दिसंबर, 1885 तक ह्यूम इंग्लैंड में रहा और वहां नवंबर 1885 में होने वाले चुनाव में भारतीयों के समर्थन का प्रयत्न करता रहा। पूना में हैजा फैलने से यह सम्मेलन बंबई में हुआ।

संक्षेप में इस कथन को बड़ा बल मिलता है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य प्रारंभ में अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना था। लाला लाजपतराय ने लिखा है—

'कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था और भारत का गौण।'

कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक अन्य मत भी है। कांग्रेस स्थापना के लिए उस समय की राष्ट्रव्यापी हलचलें, देशभिक्त की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी, ब्रिटेन की लिबरल पार्टी से भारतीयों को निराशा व विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्रव्यापी संगठन की आवश्यकता भी महत्त्वपूर्ण कारण कहे जा सकते हैं। अत: कुछ विद्वानों ने इसे राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति माना है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और उनकी इंडियन एसोसिएशन ने इसकी भूमिका तैयार कर दी। यदि ह्यूम प्रयत्न न करते तो अन्यत्र कोई और करता। आंशिक रूप से ह्यूम को भारतीय हितों से कुछ लगाव भी था। साथ ही जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, उनकी देशभिक्त पर जरा भी संदेह की दृष्टि से देखना गलत होगा। लाजपतराय ने माना कि ह्यूम के उद्देश्य सच्चे थे। उनका हृदय भारत की दुर्दशा और गरीबी पर दु:खी होता था।

इसी भांति कुछ अन्य लेखकों ने कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा पंजीपतियों के हितों की सुरक्षा बताया, लेकिन यह कथन मान्य नहीं है। वास्तव में इस समय तक न तो भारत में पंजीवाद का इतना ज़ोर ही था और न ही प्राव। इसकी स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पर्व निश्चित गुप्त योजना कहना भी गलत होगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने इसके घोषित उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रहित के लिए सिक्रय कार्यकत्ताओं के बीच मैत्रीपुर्ण संबंध बढाना, राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाना और जाति, धर्म या प्रांत के आधार पर भेदभाव को आपसी संपर्क द्वारा दूर करना, भविष्य में उठने वाली सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं पर भारतीय शिक्षित वर्ग का अभिमत संग्रह करना तथा आगामी वर्ष के लिए राष्ट्रहित को पूरा करने की दुष्टि से भारतीय राजनेताओं के लिए नीति तय करना बताए थे। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय जनता व सरकार के बीच बिगड़ते संबंधों को सुधारना व ब्रिटिश साम्राज्य के हित में पढे-लिखे लोगों से संपर्क बनाए रखना था। यद्यपि ह्यूम को भारतीयों से सहानुभृति थी, फिर भी वह एक अंग्रेज़ था और भारत में ब्रिटिश राज्य को सतत देखना चाहता था। उसे भारत में हिंसात्मक क्रांति का आभास हो रहा था। इसलिए वह क्रांनिकारी प्रवाह को संवैधानिक दिशा देना चाहता था। साथ ही यह भी सत्य है कि यह छोटा-सा संगठन शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी हो गया और भारतीय भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगा।

#### कांग्रेस का स्वरूप

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28दिसंबर, 1885 को दिन के 12 बजे बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें 38 प्रतिनिधि बंबई प्रेसीडेंसी. 21 मद्रास प्रेसीडेंसी, 3 बंगाल प्रेसीडेंसी, 6 उत्तर-पश्चिम प्रदेश व अवध से और 3 पंजाब से थे। अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर और ह्यूम के मित्र व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की। अतः प्रारंभ में ही इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान हुआ। अलग-अलग स्थानों में इसके वार्षिक सम्मेलन करना, जहां सम्मेलन हो वहां का अध्यक्ष न चुनना, सभी धर्मों, संप्रदायों के नेताओं को अध्यक्ष पद क्रमानुसार पहले अधिवेशन से ही देने का सिलसिला शुरू करना और सामाजिक विषयों को कांग्रेस अधिवेशनों की चर्चा से अलग रखना जैसे कार्यों से इसे राष्ट्रीय स्वरूप मिला। धीरे-धीरे आगामी वर्षों में भारत के विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बढता गया।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में विभिन्न वर्गों, धर्मों और संप्रदायों के प्रतिनिधि आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि इसमें बैरिस्टर, सॉलीसिटर, वकील, व्यापारी, जमींदार, साहूकार, डॉक्टर, पत्रों के संपादक व मालिक, कॉलेजों के प्राचार्य व प्राध्यापक, स्कूलों के प्रधानाध्यापक, धार्मिक गुरु और सुधारक उपस्थित थे। धर्म व संप्रदाय की दृष्टि से इसमें हिंदू, मुसलमान और ईसाई उपस्थित थे। देशों की दृष्टि से भारतीय, यूरेशियन और यूरोपीय लोग थे। अत: इसमें सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व था।

राजनीतिक दृष्टि से इसमें प्रायः सभी प्रमुख देशी राजनीतिक संस्थाओं और अंग्रेज़ी व भारतीय समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही इसमें लैजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य, म्युनिसिपल कमेटियों और स्थानीय बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य भी थे। परंतु यह सत्य है कि प्रारंभ में कांग्रेस साधारण जनता का संगठन न थी। लोकमान्य तिलक के कांग्रेस में आगमन पर यह संस्था जन-साधारण के निकट आई और महात्मा गांधी के काल में इसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप बना। जहां तक सरकारी रवैए का प्रश्न है, कांग्रेस का प्रारंभ लॉर्ड डफ़रिन की जानकारी व आशीर्वाद से हुआ था। यह तय था कि सरकारी अधिकारी इसके कार्यक्रमों में स्वयं भाग नहीं लेंगे, परंतु यदि वे केवल देखना चाहें तो भाग ले सकते हैं। कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में इसके प्रतिनिधियों को लॉर्ड डफ़रिन ने भोज दिया। मद्रास के तीसरे अधिवेशन में भी राजकीय प्रीतिभोज दिया गया, लेकिन शीघ्र ही सरकार से कांग्रेस का टकराव प्रारंभ हो गया।

The state of the s

प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, लेकिन शीघ्र ही जब लॉर्ड डफ़रिन कठोर हो गए, तो सरकारी अधिकारियों ने भी चौथे अधिवेशन में विरोधी स्वर अपनाया। उन्होंने ह्यूम को एक बहुत ही चालाक पर कुछ सिरिफरा, अहंकारी और नैतिकताहीन व्यक्ति बताया और कांग्रेस को 'पागलों की सभा', 'बाबुओं की संसद', 'खुर्दबीन से देखे जाने वाले अल्पसंख्यक' और 'बचकाना' कहना प्रारंभ कर दिया। बाद में आगामी वायसरायों - लॉर्ड लेंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन ने भी कांग्रेस की कटु आलोचना की। एल्गिन ने कहा कि, 'मझे बड़ी ख़ुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है।' वह इसे 'राजद्रोही संस्था' मानता था। कर्जन ने 1900 में भारत मंत्री को लिखा कि 'मेरा यह अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है और एक महान आकांक्षा यह है कि भारत में रहते समय उसकी शांतिमय मौत में मैं सहायता दे सकुं।'

कांग्रेस के प्रतिनिधियों के अध्ययन से भी यह ज्ञात होता है कि मुख्यत: वे सभी पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें वकील, अध्यापक तथा पत्रकार अधिक थे। वे सभी उच्च भावना से ओत-प्रोत थे और उनकी धारणा संवैधानिक उपायों से भारत का विकास करने की थी। यह सोचना अनुचित होगा कि वे सभी अंग्रेज़ी राज्य के हित में सोचते थे। प्रारंभ में कांग्रेस के सदस्य उदारवादी व राजभक्त थे। उनका अंग्रेज़ी की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। राजभक्ति का प्रकटीकरण भाषणों का एक मुख्य भाग होता था। प्रथम अधिवेशन के समारोह का दायिल ह्यूम को ही दिया गया था। ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया की बड़ी प्रशंसा की और महारानी की जय-जयकार अधिवेशन के प्रारंभ में न करने पर माफी मांगी। अपने को महारानी के जूते के फीते खोलने के भी अयोग्य बताते हुए उसने प्रतिनिधियों से महारानी की जय-जयकार करने को कहा।

संक्षेप में कांग्रेस प्रारंभ में संविधानवादी व उदारवादियों का संगठन बनी रही, जिसमें मुख्यतः मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व था। इसमें सभी वर्गों और धार्मिक संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। शुरू में इसे सरकार का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन यह दिशा शीघ्र ही बदल गई। इसकी राजधिक्त राजद्रोह में बदल गई। समाज सुधार के नाम पर यह राजनीतिक मांगों को लेकर आगे बढ़ी। इसकी मांगें निरंतर बढ़ती गईं और इसका परिणाम देश की आजादी के रूप में हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण (1885-1905) राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अनिगनत व्यक्तियों और अनेक संस्थाओं का योगदान रहा है। किसी एक आंदोलन अथवा एक संस्था के साथ समस्त आंदोलन को जोड़ना गलत होगा। देश की आज्ञादी के लिए कई प्रकार के प्रयास हुए, जिन्हें उदारवादी, राष्ट्रवादी और

#### उदार राष्ट्रवाद

क्रांतिकारी कह सकते हैं।

सामान्यत: 1885-1905 के काल को उदारवादियों का काल या उदार राष्ट्रवाद का काल कहा जाता है।

The miss of the management of the second

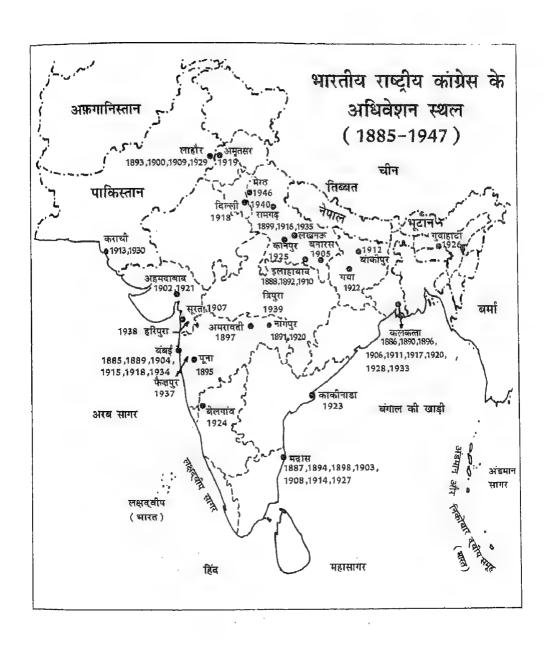

A STATE OF THE STA



गोपाल कृष्ण गोखले

1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इसकी प्रसिद्धि में देर न लगी। भारत के प्रत्येक प्रांत के पढ़े-लिखे; मध्यमवर्गीय लोग इस ओर आकृष्ट होने लगे। इसके



फिरोज शाह मेहता

वार्षिक अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने लगी। कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में 72, 1886 में 434, 1887 में 607, 1888 में 1200, 1889 में 1889 तथा 1890 में 2000 तक हो गई।



मदन मोहन मालवीय

कांग्रेस की बागडोर गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं के हाथों में आ गई और इस संस्था में राष्ट्रभित्त का पुट बढ़ता गया। प्रारंभ से ही अधिवेशनों के अध्यक्ष पद पर प्राय: जाने-पहचाने और प्रसिद्ध व्यक्ति होते थे। इस काल खंड में इस पद पर व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, रमेश चंद दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जॉर्ज यूल, रहीमतुल्ला, दीनशा वाचा, सुब्रह्मण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, विलियम वेडरबर्न, सर फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय जैसे प्रसिद्ध नेता रहे।

🛘 उदारवादियों की धारणाएं और कार्यक्रम

कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी पढे-लिखे मध्यम वर्ग से संबंधित थे। इनकी धारणा थी कि अंग्रेज़ मलतः सच्चे और न्यायप्रिय हैं। कांग्रेस के बारहवें अधिवेशन पर महम्मद रहीमतुल्ला ने यह कहा कि, 'संसार में सूर्य के नीचे शायद ही कोई इतनी ईमानदार और मजबूत जाति हो जितना कि अंग्रेज।' सामान्यतः वे ब्रिटिश शासन को एक वरदान के समान मानते थे। उन्हें लगता था कि शताब्दियों की अस्त-व्यस्तता और अराजकता के बाद कांग्रेस ने भारत में शांति और व्यवस्था का निर्माण किया है। उन्हें लगता था कि इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि केवल ब्रिटिश राज्य के कारण ही वे सब एक स्थान पर एकत्रित हो सके। शुरू में उदारवादियों को यह भी लगता था कि जो भी भारत में अब तक उन्नित हो पाई है, वह सब अंग्रेज़ों की देन है। उनकी यह धारणा थी कि अंग्रेज इतने दयाल और भले हैं कि यदि भारतीय ठीक प्रकार से अपनी मांगें उनके सामने रखें तो अंग्रेज अवश्य सहायता करेंगे।

1885-1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में अनेक प्रस्ताव पास किए। इन प्रस्तावों से कांग्रेस के कार्यक्रमों की दिशा का ज्ञान होता है। इन प्रस्तावों में ही कुछ महत्त्वपूर्ण मांगें निम्नलिखित थीं —

उदारवादियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही इंडियन कोंसिल में सुधार पर बल दिया। 1858 के अधिनियम द्वारा निर्मित भारत सचिव और इंडियन कोंसिल को समाप्त करने की मांग की गई, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसके विपरीत अपने दसवें अधिवेशन में कॉमन्स सभा की एक स्थाई समिति बनाने का प्रस्ताव किया जो भारत सचिव को सलाह दिया करे।

उदारवादियों ने प्रारंभ में वैधानिक परिवर्तनों की मांग की। इन्होंने यह मांग की कि प्रांत में भी विधान परिषदों का पुन: गठन किया जाए। भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। यह भी मांग की कि परिषद् के आधे सदस्य निर्वाचित हों और साथ ही अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत मान लिया जाए। यह कहा जा सकता है कि इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 का इंडियन कौंसिल ऐक्ट पास हुआ।

उदारवादियों ने उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्न पर विशेष महत्त्व दिया। प्रतियोगिता की आयु में बढ़ोतरी और भारत में भी परीक्षा देने की सुविधा की मांग की गई। इसमें कुछ सफलता भी मिली। परीक्षा में बैठने की आयु 19 वर्ष की बजाए 23 वर्ष कर दी गई। उदारवादियों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ही सैनिक खर्चों की कटौती की मांग की। कहा गया कि भारतीयों पर देश के बाहर होने वाले युद्धों के सैनिक खर्चे का बोझ न लादा जाए। भारतीय सेना का देश के बाहर साम्राज्य विस्तार के लिए उपयोग न किया जाए। सैनिक सेवा में भारतीयों को उच्च स्थान और भारत में सैनिक विद्यालयों की स्थापना की मांग की।

न्यायपालिका के क्षेत्र में शासन और न्याय कार्य को एक-दूसरे से अलग करने को कहा। 1893 में इन दोनों के मिश्रण को ब्रिटिश शासन पर एक कलंक बताया। प्रारंभ में कांग्रेस ने कृषि के मामलों में कोई रुचि न दिखाई, लेकिन कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में भूमिकर को स्थाई, निश्चित और कम करने को कहा। किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की। जमींदारों के शोषण से भी किसानों की रक्षा की बात कही गई। इसी भांति 1892-93 में जंगलात के कानूनों की कठिनाइयां भारत सरकार के सामने रखीं। जंगलों की सीमाएं तय करने और वहां रहने वालों की सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया।

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग की प्रगति के लिए कहा गया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। 1901 में एक औद्योगिक प्रदर्शनी भी शुरू की गई। नए-नए उद्योग खोलने और औद्योगिक व टेक्निकल स्कूलों के खोलने की मांग की गई।

The second secon

स्थानीय स्व-शासन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या और उनकी शक्तियां कम करने पर उसकी कटु आलोचना हुई और इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया। भारतीय शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश की कटु आलोचना की। विश्वविद्यालय अधिनियमों की भी आलोचना की।

उदारवादियों ने नागरिक अधिकारों की रक्षा की भी मांग की। राजद्रोह संबंधी कानून को वापस लेने को कहा। लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी पर तीव्र प्रतिक्रिया की। महिलाओं को मताधिकार देने का सुझाव दिया। नागरिकों की आर्थिक दशा सुधारने पर बल दिया और देश में फैली बेकारी, भुखमरी और गरीबी को दूर करने को कहा।

उपरोक्त विभिन्न मांगों एवं प्रस्तावों से उदारवादियों के दृष्टिकोण का पता चलता है। अधिकतर मांगें बार-बार दोहराई जाती रहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बहुत कम मांगों पर ध्यान दिया।

#### 🛘 उदारवादियों की कार्यविधि

उदारवादियों का संवैधानिक आंदोलन में पूरा विश्वास था। वे समाचार-पत्रों, भाषणों और वार्षिक अधिवेशनों द्वारा अपना प्रचार करते थे। जन-सभाओं द्वारा नेता प्रभावशाली शैली में अपना भाषण देते थे। नपे-तुले शब्दों में अकाट्य प्रमाणों से वे अपनी मांगों को प्रस्ताव के रूप में रखते थे। इन प्रस्तावों को पास करके सरकार के पास भेजते थे। इससे जनता में जागृति आती थी। इसी तरह प्रेस द्वारा अपनी मांगें सरकार के सामने रखते थे। समय-समय पर वे सरकार को प्रार्थना-पत्र और शिकायत-पत्र देकर अपने देशवासियों की किठनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते थे। उदारवादियों का यह भी खयाल था कि इंग्लैंड की सरकार व वहां की प्रजा को सही स्थिति का ज्ञान नहीं है। अत: समय-समय पर वे साहित्य व शिष्टमंडल इंग्लैंड भेज कर उनका ध्यान आकृष्ट करते थे। 1888 में विलियम डिग्वी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी एक शाखा इंग्लैंड में भी कायम की और 'इंडिया' नामक पत्रिका प्रारंभ की। दादाभाई नौरोजी और विलियम वेडरबर्न ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया।

उदारवादियों की सफलताएं और मूल्यांकन उदारवादियों के तरीके बहुत सीमित थे। उन्हें समुचित सफलता न मिली। संभवत: भारतीय जनमत राजनीतिक दृष्टि से अभी इतना तैयार नहीं था। सरकार का भय, आतंक व कठोर नीतियां भी उदारवादियों के रास्ते में रुकावट बनीं।

सरकार से टक्कर लेने के भय से ऐसी स्थिति को वे टालते रहते थे। उनके मार्ग में एक बड़ी रुकावट पैसे का अभाव थी। भारत के संपन्न वर्ग ने उन्हें कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया था। उदाहरणत: सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले अपने एक शिक्षक मित्र की मामूली-सी बचत पर गुजारा करते थे। कुछ आलोचकों ने उनकी कार्यविधियों की आलोचना करते हुए उन्हें आराम कुर्सी पर बैठकर चिंतन करने वाले राजनीतिज्ञ भी कहा है। वस्तुत: कुछ विद्वानों ने राजनीतिक आंदोलन को विदेशी उदारवादी सिद्धांतों का अंधानुकरण कहकर आलोचना की है।

बहुत से विद्वानों ने उदारवादियों की उपलब्धियों को महत्त्व नहीं दिया है। तत्कालीन शासक उनसे घृणा करते थे और उनका मज़ाक भी उड़ाते थे। संभवत: ये उदारवादी नेता यह भूल रहे थे कि ब्रिटिश शासन का मूल आधार भारत का आर्थिक शोषण व राजनीतिक पराधीनता था। उनकी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में अनावश्यक आस्था थी, पर उनके विचार सही and the second of the second o

साबित नहीं हुए कि वे संवैधानिक तरीकों से अपनी बातों को मनवा लेंगे। यह भी कहा गया है कि अधिकतर उदारवादी नेता टकराव की नीति से बचना चाहते थे। उदारवादी नेताओं की मनोदशा का वर्णन गोपाल कृष्ण गोखले के इन शब्दों से जाना जा सकता है, 'तुम सरकार की शक्ति के विषय में नहीं समझ सकते, यदि कांग्रेस सरकार को चैलेंज दें तो सरकार इसे पांच मिनट में समाप्त कर देगी।' इसके साथ यह भी सत्य है कि उदारवादियों का भारत के जनमानस के साथ संपर्क न के बराबर था। सामाजिक वर्गों तक उनकी पहुंच धीरे-धीरे हुई।

यदयपि यह सही है कि प्रारंभ के बीस वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन को एक निश्चित दिशा में सफलता न मिली, पर यह कहना भी गलत होगा कि यह आंदोलन पूर्णत: असफल रहा और इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। उदारवादियों ने मध्यम वर्ग को संगठित करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया। उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दी व राष्ट्रीय जागरण लाए। भारतीयों के हृदय में स्वशासन, समानता, जनतंत्र और स्वतंत्रता के प्रति चेतना आई। इन नेताओं ने यह बताया कि किस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है और भारतीय धन का निष्कासन इंग्लैंड को हो रहा है। दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और रमेश चंद्र दत्त उदारवादी नेता ही थे, जिन्होंने भारत में प्रतिवर्ष होने वाले आर्थिक निष्कासन (Economic Drain) के रहस्य का उद्घाटन किया।

सही बात तो यह है कि उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन आज के संदर्भ में न करके तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक परिवेश एवं परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। उदारवादियों की नीतियां उक्त परिस्थितियों की दृष्टि से यथार्थवादी कही जा सकती हैं। कुछ ही वर्षों पहले 1857 का सशस्त्र विद्रोह समाप्त हुआ था। अत; समय की आवश्यकता राजनीतिक जनजागरण की थी। उदारवादियों ने जनमानस में देश सेवा और देशभिक्त की भावना जाग्रत की। गोखले ने 1905 में 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी' की स्थापना की। उन्होंने स्वयं 'नाइटहुड' की उपाधि स्वीकार न की और न ही भारत सचिव की कौंसिल में स्थान ग्रहण किया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी व रमेश चंद्र दत्त ने सुविधाओं का मार्ग छोड़कर दूसरा मार्ग अपनाया था। सभी ने स्वदेशी को अपनाया था। कुछ मामलों में दमनकारी नीति का डटकर विरोध भी किया था। उदाहरणतः लॉर्ड कर्जन के अनेक प्रतिक्रियावादी कानूनों की कटु आलोचना की थी। उनके प्रयासों से 1892 का अधिनियम पास हुआ, जो 1861 के अधिनियम से एक कदम आगे था और जिसने 1909 के अधिनियम की पूर्व भूमिका तैयार की थी। गोखले ने भारतीय विश्वविद्यालय बिल की कटु आलोचना की थी। उन्होंने 1905 के बंग-भंग का तीव्र विरोध किया था।

संक्षेप में उदारवादियों को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी भी कह सकते हैं। वे व्यक्तिगत जीवन में आदर्शवादियों में से थे, पर परिस्थितियों के प्रति यथार्थवादी थे। अतः 1885–1905 तक का काल भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की फसल बोने का समय था।

# 1893 का वर्ष: एक परिवर्तन बिंद्

वैसे तो इतिहास में प्रत्येक वर्ष का अपना वैशिष्ट्य और महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन 1893 के वर्ष को भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक अभ्युदय की दृष्टि से एक परिवर्तन बिंदु कहा जा सकता है। इसमें भारत की कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं ने कुछ ऐसे कार्यों का प्रारंभ किया, जिसके प्रकटीकरण ने भारत के चित्र को ही बदल दिया। उसका संक्षिप्त विवेचन आवश्यक होगा।

1893 में स्वामी विवेकानंद (1863-1902) बड़ी कठिनाइयों और कष्टों को सहते हुए अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्व-धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें भी दो मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन 'अमेरिका के भाइयो और बहनो' के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें, बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल गई। उन्हें 'तुफानी हिंदू' कहा जाने लगा। उन्होंने अपने भाषण में भारत के पराधीन होने पर भी उसकी संस्कृति, धर्म और ज्ञान की एक अमिट छाप छोडी। वस्तुत: अभी तक भारत के लोग भी उनकी विद्वत्ता से परिचित न थे। अब वे विश्व में सबके चहेते बन गए। वे अमेरिका के बाद इंग्लैंड में भी रहे। भारत के सांस्कृतिक अग्रद्त के रूप में उन्होंने अपने अनेक प्रवचनों तथा व्याख्यानों से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को विश्व में पुन: प्रतिष्ठित किया। नि:संदेह भारतीय पुनर्जागरण को आध्यात्मिक आधार पर यथेष्ठ रूप से प्रभावित करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने हिंदू धर्म को मानवतावादी धर्म को विकसित करने का प्रयास माना और इसे मानव धर्म के तत्त्वों से परिपूर्ण बताया। साथ ही किसी भी प्रकार की धर्मांधता का विरोध किया।

जहां स्वामी विवेकानंद का अमेरिका गमन पाश्चात्य जगत में भारत की आध्यात्मिक ज्योति जगाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण था, वहां 14 वर्ष के बाद जनवरी 1893 में योगिराज अरविंद घोष (1872-1950) की भारत की भूमि पर वापसी हुई, जिन्होंने आध्यात्मिक और राजनीतिक चिंतन में भारत को दिशा दी। उन्होंने पूर्व एवं पश्चिम के चिंतन को पूर्णतः नकारा नहीं, बिल्क दोनों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए व्यक्ति के जीवन में दोनों की अटूट भूमिका स्वीकार की। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति के लिए समिष्ट का एक नवमार्ग प्रारंभ किया। उन्होंने भारत की भूमिका विश्व में गुरु की बतलाई जो पश्चिम में वैशिष्ट्य के साथ अग्रसर होगी, तो भारत पुनः विश्व-गुरु बनेगा। अरविंद ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन का भी अध्ययन किया। उन्होंने कांग्रेस के संविधानिक प्रयासों की कटु आलोचना की, जिसमें अर्जी और प्रार्थना की बात कही गई थी। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला 'न्यू लैंप फॉर ओल्ड' प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं की अंग्रेजों के प्रति भिक्त, उरपोक भाषा और अंग्रेजी राज्य को एक वरदान मानने की नीति की कटु आलोचना की। इसमें उन्होंने कांग्रेस की कार्य प्रणाली की आलोचना की। अत: उनके इन लेखों से कांग्रेस में भी चेतना आई और कालांतर में उन्हों अपना मार्ग बदलना पडा।

1893 का वर्ष इसलिए भी विशिष्ट है कि इस वर्ष 16नवंबर, 1893 को एनी बेसेंट (1847-1933) भारत आईं। वे वाराणसी शहर में रहने लगीं और उन्होंने भारत में बसने का निश्चय किया। उन्होंने भारतीयों से कहा कि, 'मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम्हीं लोगों मे से एक हूं।' वे भारतीय संस्कृति, धर्म एवं सभ्यता से बहुत प्रभावित थीं। थियोसोफिकल सोसायटी के प्रचार और प्रसार में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भारत में शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने में बहुत रुचि दिखाई। बाद में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सिक्रय भूमिका निभाई।

1893 का वर्ष महात्मा गांधी (1869-1948) के जीवनकाल का भी महत्त्वपूर्ण वर्ष था, जबिक वे अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकद्दमे में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें गोरों की भारतीय और अफ्रीकियों के प्रति रंगभेद नीति का कटु अनुभव हुआ। उनकी वेशभूषा का मज़ाक उड़ाया गया। वहां उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट लेने पर भी रेलवे के डिब्बे में बैठने नहीं दिया गया। उन्हें भारतीय होने के कारण 3 पौंड की लाइसेंस फीस देने को कहा गया। यहां पर आकर वे पहली बार भारतीयों की समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता का स्वण

देखा और अपने अहिंसात्मक अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी के उपरोक्त विचारों का स्वरूप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख अंग बन गया।

क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्त्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधओं ने एक गुप्त संस्था 'सोसायटी फॉर दी रिमुवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ट दी हिंदू रिलीजन' स्थापित की। उन्हें गप्त संस्थाओं का विचार पूना के एक ठाकुर दास दवारा बडौदा में प्राप्त हुआ था। दो ब्रिटिश अधिकारियों रैंड और एयर्स्ट ने दोनों बंधुओं को धोखे से पकड़ कर फांसी पर चढा दिया। गुप्त समितियों का यह विचार आगे बढा। बंगाल में इसे अरविंद घोष ने अपनाया और फिर यह बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक फैला।

कल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 1893 का वर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि यह आंशिक रूप से बाद के भावी आध्यात्मिक और राजनीतिक जागरण का आधार बना।

### राष्ट्रवादी विचारों का उदय

देश में राजनीतिक ढांचे का तो निर्माण हो गया था, परंतु उसे वैचारिक स्थायित्व न मिला था। कांग्रेस के प्रारंभ के नेता अपनी विद्वत्ता, देशभिक्त और समर्पण भावना में किसी से पीछे न थे, परंतु उन्हें न तो अंग्रेज़ों की ईमानवारी और न्यायप्रियता पर कोई संदेह था और न ही उनका अपना कोई जनाधार था। उन्होंने अपने विचारों, भाषणों और लेखों द्वारा शिक्षित समाज को राजनीतिक शिक्षा के सिद्धांतों से परिचित कराया था, परंतु अब आवश्यकता उसके व्यावहारिक प्रयोग की थी। ये राजनेता विचारों से बड़े उदार थे, परंतु किसी प्रकार के राजनीतिक आदोलन के लिए तत्पर न थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित हुए लगभग 20 वर्ष हो गए थे, परंतु उसके फायदे समाज के सम्मुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। कांग्रेस के कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार को अपने प्रस्तावों, सुझावों, प्रार्थना-पत्रों और स्मरण-पत्रों के भेजने तक सीमित थे। कभी-कभी कोई शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेज दिया जाता था, जो प्रायः वहां चक्कर लगाकर बैरंग वापस लौट आता था। इससे एक ओर उदारवादी नेताओं की लोकप्रियता कम हो रही थी, दूसरी ओर जन-असतीय बढता जा रहा था। उदारवादी नेताओं का संपर्क मुख्यत: कुछ अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे प्रबुद्ध लोगों तक था और उनकी सामान्य जनता – कृषक, मज़दूर, मध्यम वर्ग तक पहुंच न थी। इस कालखंड (1885-1905) में भारतीयों ने इतिहास के दो भयंकरतम अकालों (1896-1897 व 1899-1901) की चपेटों को सहा था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई और लाखों बेघर और बेरोजगार हो गए थे. परंतु कांग्रेस उनकी सहानुभूति में प्रस्ताव पास करने के अलावा कुछ न कर सकी थी।

भारतीय जनमानस में बढ़ते हुए असंतोष, सरकार की अकर्मण्यता और कांग्रेस की उदासीनता की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय चेतना के रूप में हुई, उसके उन्नायक लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय और विपिन चंद्र पाल (लाल, बाल, पाल, जो भारतीय इतिहास में त्रिमृर्ति के नाम से जाने जाते हैं) थे, उन्होंने भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभिकत और साहस की भावना का संचार कर उसे कुछ करने को प्रेरित किया।

इन उन्नायकों में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक (1856-1920) थे, जिन्हें जनमानस में 'लोकमान्य तिलक' के नाम से जाना जाता है। वास्तव में वे इस नवीन राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी से पूर्व इस कोटि का कोई सर्वमान्य नेता न हुआ था। इनका जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रलागिरी में हुआ था। गणित और संस्कृत के प्रति इनका बचपन से लगाव था। इन्होंने बी. ए., एल: एल, बी. की शिक्षा प्राप्त कर 1880 में एक स्कूल प्रारंभ किया था। शिक्षा और तरीके वर्ष में एक बार अधिवैशन करने और के क्षेत्र में कम खर्च करके राष्ट्रीय दृष्टिकोण देना



बाल गंगाधर तिलक

उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत थी। 1881 में उन्होंने 'मराठा' (अंग्रेज़ी) और 'केसरी' (मराठी) नाम के दो पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। ये दोनों ही पत्र अपनी निर्भीकता के कारण जाने जाते थे। 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया और अगले तीस वर्षों तक वे उसके प्रमख नेता बने रहे। उन्होंने गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से समाज को जोडने और राष्ट्रवादी भावना जाग्रत करने का काम किया। 1906 में उन्होंने 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' और 'स्वराज्य के बिना हमारा जीवन और धर्म व्यर्थ है' का उद्घोष किया। सरकार की कटु आलोचना के कारण 1908 में इन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर छह वर्ष की जेल की सजा दी गई, जिसके विरोध में नागपुर में मजदूरों ने भी हड़ताल की। 1916 में होमरूल लीग स्थापित की। तिलक को ब्रिटिश सरकार द्वारा 'भारतीय असंतोष का जनक' और 'सबसे बडा राजद्रोही' कहा गया। 1920 में उनकी मृत्यु हो गई।

इस श्रेणी में दूसरे बड़े नेता लाला लाजपतराय (1865-1928) थे। इन्हें 'शेर-ए-पंजाब' के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म फिरोज़पुर के ढूंडके नामक गांव में 28जनवरी, 1865 को हुआ। लाजपतराय हैन पहले व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने जन-जीवन में हिंदी को प्रोत्साहन दिया। वे प्रारंभ से ही आर्य समाज से प्रभावित थे। उन्होंने हिसार में वकालत प्रारंभ की थी, लेकिन शीघ्र ही लाहौर चले गए। राजनीति में आने से पहले उन्होंने यूरोप और भारत के अनेक महान पुरुषों के जीवन का अध्ययन किया था। 1888 में इलाहाबाद में उन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाषण भी दिया। उनकी अगले वर्ष ह्यूम से भेंट हुई, लेकिन उन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंनें कांग्रेस को 'सेफ़्टी वाल्व' बताया। लाजपतराय ने 'पंजाबी' समाचार-पत्र निकाला। बाद में अंग्रेजी में 'दि पीपल' पत्र भी निकाला। अंग्रेज सरकार ने पंजाब में उनके कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने और उनके लेखों पर उन्हें कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया। उन्होंने कई बार यूरोप का प्रवास भी किया। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर लाठियों की मार पड़ी, जिसके कारण कुछ समय बाद 17 नवंबर, 1928 को उनका देहांत हो गया।

लाजपतराय सही अर्थों में राष्ट्र के नेता थे। उनका कृषकों, मज़दूरों और देश के क्रांतिकारियों से निकट



लाला लाजपतराय

का संबंध था। जुझारू प्रवृत्ति होने के कारण ब्रिटिश सरकार उनसे सदैव सतर्क रहती थी। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने अपने पत्र में लिखा था कि 'कांग्रेस बड़ी वफ़ादार है पर लाजपतराय बड़ा खतरनाक है।' एक दूसरे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी उन्हें एक 'खतरनाक षड्यंत्रकारी' बताया था। संक्षेप में, लाजपतराय ने भी सैकड़ों नवयुवकों में देशभिक्त की भावना जागत की।

लाल, बाल, पाल की त्रिमूर्ति में तीसरे नायक थे विपिन चंद्र पाल (1858-1932)। इनका जन्म



विपिन चंद्र पाल

तत्कालीन बंगाल के सिलहट ज़िले के प्योल गांव में 7नवंबर, 1858 में हुआ था। प्रारंभ में ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आए और बाद में वे इसके प्रवक्ता के रूप में मध्य यूरोप व अमेरिका भी गए। उनमें राष्ट्रीय भावना का उद्भव राजनारायण वसु, नव गोपाल मित्र और उनके हिंदू मेलों से हुआ। वह उन दोनों को आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभकर्ताओं में मानते थे। वे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और उनके प्रमुख पत्र 'बंग दर्शन' से भी बहुत प्रभावित थे। उनकी दृष्टि में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के सर वाल्टर स्कॉट

की भांति थे। विपिन चंद्र पाल ने 'न्यू इंडिया' नामक एक अंग्रेज़ी साप्ताहिक समाचार-पत्र भी निकाला। उन्होंने 1905 में बंग-भंग और उसके विरोध में हुए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन मे बढ़-चढ़कर भाग लिया था। 1906 में उन्होंने 'वंदेमातरम्' नामक समाचार-पत्र निकाला। 1907 में उन पर भी राजद्रोह का मुकद्दमा चलाकर उन्हें भी कारावास भेज दिया गया।

अतः इस नए परिवर्तनकारी युग को लाने वाले प्रमुख नेता लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय और विपिन चंद्र पाल थे। इस चेतना को जगाने में अरिवंद घोष ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका अन्यत्र वर्णन किया जाएगा। बाद में एनी बेसेंट भी अपने विचारों द्वारा इसमें प्रखरता लाई। इन्हीं के कारण बाद में महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल भारतीय राष्ट्रीयता के केंद्र बन गए।

### 🗖 राष्ट्रवादी विचारों के उदय के कारण

इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने इस काल को उग्र राष्ट्रवाद का नाम भी दिया है। अतः सर्वप्रथम उग्र राष्ट्रवाद शब्द को जानना आवश्यक है। वास्तव में उग्र राष्ट्रवाद कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है। इसे केवल तुलनात्मक अर्थ में ही समझा जा सकता है। तिलक ने भी स्वयं उग्र राष्ट्रवाद शब्द के बारे में कहा था, 'हमारी नीतियों के संदर्भ में दो नए शब्द हाल ही में अस्तित्व में आए हैं और वे हैं—नरमपंथी (उदारवादी) और गरमपंथी (उग्रवादी)। ये शब्द वस्तुतः समय के साथ विशिष्ट संबंध रखते हैं। समयानुसार ही इनमें परिवर्तन आ जाएगा। आज के उग्रवादी कल नरमपंथी

महातमा गांधी ने' हिंद स्वराज' में लिखा — हमारे नेताओं में दो दर्ल हो गए हैं। एक मोडरेट व दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, उनको हम 'धीमे और उतावले' कह सकते हैं (नरम व गरम दल शब्द भी चलते हैं)। कुछ लोग मोडरेट को 'डरपोक पक्ष' और एक्सट्रीमिस्ट को 'हिम्मत वाला' पक्ष भी कहते हैं। थे और उसी प्रकार आज के नरमपंथी कल उग्रवादी बन जाएंगे।'

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं—

ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान: ब्रिटिश शासन की सीधी स्थापना और महारानी विक्टोरिया की शाही घोषणा द्वारा भारतीयों को अनेक आश्वासन दिए गए। इसके बाद 1861 और 1892 में संवैधानिक नियम भी बनाए गए, परंत भारतीयों में असंतोष व निराशा की भावना बराबर बनी रही। अत: राष्ट्रीयता की उग्र भावना होना स्वाभाविक था। लाजपतराय ने कहा था, 'बीस वर्ष तक निरंतर कठिनाइयों को दूर करने और सुविधाएं प्राप्त करने के जनांदोलन से उन्हें रोटी के बजाए पत्थर ही मिले थे।' उन्होंने पुन: आह्वान किया था, 'भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिडगिडाना चाहिए।' इसी तरह के विचार लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने भी दिए थे। इन्हें लग रहा था कि भारतीय मांगों की निरंतर उपेक्षा हो रही है।

1885 से 1905 तक देश-विदेश में अनेक घटनाएं हुई थीं। 1892 से 1906 तक कुछ समय छोड़कर इंग्लैंड में अनुदार दल का ही शासन रहा। इस काल खंड में अधिकतर इंग्लैंड का प्रधान मंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ही रहा। इस दल की नीति भारतीय मांगों के प्रति प्राय: उपेक्षापरक ही रही। इस काल में भारत में तीन वायसराय – लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एिलान द्वितीय और लॉर्ड कर्जन रहे। ये सभी अत्यधिक प्रतिक्रियावादी थे। 1892 में संवैधानिक नियम तो बना, लेकिन इसमें केंद्रीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीधे निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार न करने से कोई लाभ नहीं हुआ। आधिक दृष्टि से ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण बढ़ा। उद्योगों में स्वतंत्र व्यापार नीति चलती रही। एक-एक करके

प्रायः सभी वस्तुएं आयात-कर से मुक्त कर दी गईं। ब्रिटिश व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए भारत में तैयार सूती कपड़े पर 1893 में एक्साइज ड्यूटी लगा दी गईं, ताकि भारतीय कपड़ा सस्ता न मिल सके। बाद में यह नीति 1926 तक चलती रही। भारतीय रुपए के अवमूल्यन ने यहां के उद्यागों को बड़ा आघात पहुंचाया। 1892 में भारत का रुपया दो शिलिंग से घटकर एक शिलिंग दो पैंस के बराबर रह गया। धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर निष्कासन हुआ। अकेले घरेलू खर्च पर 1901 में 1 करोड़ 70 लाख पींड खर्च होने लगा। घरेलू खर्च से तात्पर्य भारतीय धन से इंग्लैंड में होने वाले मुद्दों पर खर्चों से है।

वायसराय लॉर्ड एिल्गिन द्वितीय के काल में 1896-97 में वर्षा के अभाव में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भारत का एक लाख पच्चीस हजार वर्ग मील का क्षेत्र प्रभावित हुआ। इससे तीन करोड़ चालीस लाख जनता प्रभावित हुई। इस भयंकर अकाल में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत के लगभग साढ़े सात लाख व्यक्ति मरे। सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। केवल एक कमीशन बैठाया। इतना ही नहीं उसने 1897 में तिलक पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर 18 महीने का कारावास दे दिया। नाटु बंधुओं को क्रांतिकारियों को सहयोग देने के संदेह के आधार पर संपत्ति जब्त कर देश-निकाला दे दिया गया।

लॉर्ड कर्जन का सप्तवर्षीय शासन भय और अहंकार पर आधारित था। समस्याओं के समाधान की बजाए उसने अनेक नवीन समस्याओं को जन्म दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब और रूस के जार से की, जो निरंकुश शासन में ही विश्वास करते थे। कर्जन एक घोर अहंकारवादी और गौरी जाति की श्रेष्ठता की कुंछाओं से प्रसित वायसराय था। उसने अपने शासन काल में ऐसे अनेक कार्य किए जिससे जनाक्रोश बढ़ा। उदाहरणत: 1904 में शासकीय गोपनीयता नियम

पारित किया गया, जो न्याय-विरुद्ध था, जिसमें सरकारी कार्यों का भेद देना दंडनीय अपराध माना गया और समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन ऐक्ट पास करके सदस्यों की संख्या भी घटा दी गई और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिससे सरकारी नियंत्रण बढ़ा। इसके बारे में पंजाब के 'दी ट्रिब्यून' नामक समाचार-पत्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि —

'ऐक्ट निश्चित रूप से एक शर्मनाक जुबरदस्ती का परिचायक था, जिसकी समानता संपूर्ण भारतीय कानून के इतिहास में नहीं मिलती। अगर यह जुल्म और जुर्म नहीं, तो यह बताना कठिन है कि यह क्या है?'

इतना ही नहीं लॉर्ड कर्जन के काल में ही एक और भयंकर अकाल 1899-1900 में पड़ा, परंतु उसकी परवाह न करते हुए जनवरी 1903 में दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन कर एडवर्ड सप्तम के भारत के सम्राट होने की घोषणा की गई, जिस पर भारी धनराशि खर्च हुई। इसी प्रकार का अंधाधुंध खर्च, सीमांत नीति के अंतर्गत तिब्बत, फ़ारस की खाड़ी और चीन में सेना भेजकर किया गया। इन सभी की भारतीयों में तीव प्रतिक्रिया हुई। इसी भाति 11फरवरी, 1905 को कलकता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भारतीयों के चरित्र पर कटू आक्षेप किए गए। उसने पूर्वी लोगों को 'मक्कार' 'भारतीयों को अयोग्य' और 'शिक्षक वर्ग को झुठा' कहा। 16 अक्टूबर, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा उसका अंतिम धमाका था, जिसने राष्ट्रवादियों और उदारवादियों को भी झकझोर दिया।

आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना का विकास: 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों ने स्वाभिमान, त्याग और आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का कार्य किया। स्वामी विवेकानद, अरविंद घोष, एनी बेसेंट ने समाज

को जाग्रत करने में महान योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद ने भाषण में कहा था, 'लंबी से लंबी रात्रि अब समाप्त होती जान पड़ती है। हमारी मातृभूमि अब गहरी नींद से जाग रही है। कोई भी शक्ति उसे अब उन्नति से नहीं रोक सकती। संसार की कोई भी शक्ति उसे पीछे नहीं धकेल सकती, क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली देवी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है।' स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों में आत्मविश्वास की अद्भुत शक्ति जगाते हुए पुनः कहा—

'आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सर्वाधिक सहायता कर सकता है। यदि अब तक हमें आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई होती और उसका अध्यास कराया गया होता तो मेरा विश्वास है कि जिन आपदाओं और बुराइयों से हम धिरे हुए हैं, उसमें से अधिकांश लुप्त हो गई होतीं। मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में समस्त महान पुरुषों एवं नारियों के जीवन में यदि कोई मानसिक शिक्त सबसे प्रबल दिखाई देती है, तो वह है उनका आत्मविश्वास।'

अतः स्वामी विवेकानंद ने देश को आत्मविश्वास और स्वामिमान की प्रेरणा देते हुए देश के नवयुवकों में विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिए नवीन इत्साह मेदा किया। लोकमान्य तिलक ने भी स्वधर्म, स्वराज्य, देशभिक्त का भाव जगते हुए कहा—

'स्वराज्य अथवा स्वशासन, स्वधर्म के पालन के लिए आवश्यक है, बिना स्वराज्य के न कोई सामाजिक सुधार, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम यह बताना चाहते हैं कि भगवान ने हमें संसार में इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है।'

अरविंद घोष ने कहा था, 'स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईण्या की देन है।' विपिन चंद्र पाल ने बंगाल में कार्ना दुर्गा के नाम से समाज में 'आत्म और आत्मबलिदान का संचार किया। अतः संक्षेप में इन राष्ट्रवादी नेताओं ने देशवासियों के जीवन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाते हुए राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जो देश की सर्वाधिक आवश्यकता थी, जिसके अभाव में किसी भी प्रकार की राजनीतिक अथवा आर्थिक प्रगति अधूरी होती। इन नेताओं ने भारतीयों की सुषुप्त आत्माओं को झकझोरने का कार्य किया, जो किसी भी राष्ट्र को खड़ा करने की प्रथम शर्त होती है।

Color State State Color Color

विदेशी आंदोलनों और घटनाओं का प्रभाव: विदेश में हुई अनेक घटनाएं भी राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित करने में सहायक सिद्ध हुईं। 1896 में अबीसीनिया (इथोपिया) की इटली पर विजय और 1904-05 में एक छोटे से देश जापान की एक विशाल देश रूस पर विजय से भारतीयों में उत्साह का संचार हुआ। जापान की रूस पर विजय पूर्व की पश्चिम पर विजय समझी गई। इससे पश्चिम के प्रभुत्व का स्वप्न टूट गया और भारतीयों में विश्वास, त्याग, देशभिक्त तथा स्वाभिमान की भावना का विकास हुआ। रूस, आयरलैंड, चीन, मिश्र और टर्की की जनता के संघर्ष से भी भारतीयों में संघर्ष और राष्टीयता की भावना जागी।

ख्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार: समय-समय पर ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ बड़ा ही घृणित, अभद्र और अपमानजनक व्यवहार हुआ, जिससे भारतीयों में रोष बढ़ा। मुख्यत: दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ निम्न कोटि का व्यवहार होता था और वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझे जाते थे। रंगभेद नीति के कारण भारतीयों को 'काला आदमी' कहा जाता था ेर उन पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगे होते थे। वि षकर दक्षिण अफ्रीका में व कोई जमीन नहीं नेंद्र सकते थे। व जो जो के साथ प्रथम श्रण के नहीं बैट सकते थे। चलने क लिए एकं मार्ग भी अलग थे। उनके बच्चे कुछ निश्चित स्कूलों में ही पढ़ सकते थे। भारतीयों को अपना अलग रिजस्ट्रेशन कराना पड़ता था और अपनी छाती पर एक बिल्ला लगाकर घूमना पड़ता था। गांधी जी द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों से भी भारतीयों में तीव्र रोष की भावना एवं नवचेतना उत्पन्न हुई। 1903 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए। डॉ. बी. एस. मुंजे ने इस अपमानजनक स्थिति के बारे में बताया था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं।

जातीय एवं सांप्रदायिक कटुता में बढ़ोतरी : अंग्रेज़ प्रारंभ से ही उच्च जातीय अहंकार से ग्रसित थे। अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड लिटन और मुख्यत: लॉर्ड कर्जन ने इसे बढ़ाया। पूर्व में इल्बर्ट बिल विवाद भी इस बढ़ती हुई कटुता का कारण था। न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के प्रति समानता आदि केवल कागजी बातें थीं। जहां भारतीय समाचार-पत्र, प्रेस ऐक्ट के नियमों से बंधे हुए थे, वहीं अंग्रेज़ी समाचार-पत्र भारतीयों को मनमानी गालियों से विभूषित करते थे। उदाहरणत: लाहौर से प्रकाशित 'दी सिविल एंड मिलिट्टी गजट' में पढ़े-लिखे भारतीयों के लिए 'वर्ण संकर बी. ए.', 'भिखारी', 'गुलाम' और 'दास' शब्दों का प्रयोग होता था। इतना ही नहीं अब भी भारतीयों को कोई भी ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। नौकरियों में जातीय भेदभाव का बोलबाला था। जातीय भेदभाव के साथ अंग्रेज़ों की 'बांटो और राज करो' की नीति सफलता के साथ आगे बढ़ रही थी। अंग्रेज़ों का पक्षपातपूर्ण रवैया भारतीयों में परस्पर वैमनस्य एवं कटुता को बढ़ा रहा था।

उपरोक्त सभी कारणों से भारतीयों के सम्मुख ब्रिटिश नौकरशाही का रवैया सामने आया। इन सभी से असंतोष बढा़। समाचार-पत्रों तथा राष्ट्रीय साहित्य ने भी इस राष्ट्रवाद को बढा़वा दिया और लाल, बाल, पाल के नेतृत्व में समूचे देश में आंदोलन, असहमति, असहयोग और टकराव का युग प्रारंभ हुआ।

### अभ्यास प्रश्न

- 1. 1885 से 1905 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों एवं नीतियों की विवेचना कीजिए। वे किस प्रकार पूर्व राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहीं ?
- राष्ट्रवादी किस प्रकार से उदारवादियों से भिन्न थे ? राष्ट्रवादियों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या तरीके अपनाए ?
- 3. वर्ष 1893 का आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या महत्त्व है ?
- 4. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राष्ट्रवादिता के उदय की प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों का विश्लेषण कीजिए।
- 5. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के अभ्युदय का उल्लेख कीजिए।
- 6. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका की विवेचना कीजिए।
- 7. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -
  - (क) विपिन चंद्र पाल
  - (ख) लाला लाजपतराय
  - (ग) विदेशी राष्ट्रवादी आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम पर प्रभाव

### परियोजना कार्य

🛮 भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के जीवन एवं महत्त्वपूर्ण कार्यों पर सामूहिक चर्चा आयोजित कीजिए।

### अध्याय

# बंग-भंग और स्वदेशी आंदोलन

### खंग-भंग

कर्जन की साम्राज्यवादी तथा 'बांटो और राज करो' की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। बंगाल विभाजन करने से पूर्व इसकी आवश्यकता पर अनेक तर्क दिए गए। प्रथम, बंगाल प्रांत का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक थी। बंगाल के लैफ्टिनेंट गवर्नर को एक लाख नवासी हजार वर्ग मील शासन व्यवस्था की देखभाल करनी पड़ती थी। बंगाल की जनसंख्या सात करोड़ अस्सी लाख थी, जो तत्कालीन इंग्लैंड से लगभग दुगुनी थी। दूसरे, यातायात व्यवस्था की कमी थी। बंगाल के क्षेत्र में रेल लाइनों का निर्माण बहुत कम था। प्रांत का अधिकतर भाग विशाल नदियों और जल मार्गों से जुड़ा था। नौका द्वारा यात्रा बड़ी कष्टदायक होती थी। तीसरे, मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था भी अपर्याप्त थी। चोरी-डकैती बड़ी संख्या में होती रहती थी। पुलिस व्यवस्था भी अच्छी न थी। चौथे. इस प्रदेश का किसान भी अत्यधिक परेशान था।

बंगाल में बहुत पहले से ही भूमि के स्थाई प्रबंध होने से बेचारे किसानों की हालत अति दयनीय थी। अनुपस्थित जमींदार वर्ग गैर-कानूनी रूप से किसानों को बेदखल करते रहते थे और उनका जीवन कष्टमय बना हुआ था।

सामान्यतः तत्कालीन सरकार द्वारा बंग-भंग के उपरोक्त कारण बताए गए, जिन्हें 'शासकीय आवश्यकता' बताया गया, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था। बंगाल, राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। कर्जन कलकता और अन्य केंद्रों को नष्ट करना चाहता था। कलकता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार-वाणिज्य का स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था। यहीं से अधिकतर समाचार-पत्र निकलते थे, जिससे लोगों में विशेषकर शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी।

विभाजन के उपरोक्त बताए गए शासकीय कारणों के साथ यदि बंगाल विभाजन के विचार की उत्पत्ति और परिस्थितियों का अवलोकन करें, तो यह कहना

The second of th

गलत न होगा कि मूल विचार कर्जन से बहुत पहले का था। वास्तव में 1866-67 में उड़ीसा अकाल के समय से ही इस संदर्भ में विचार प्रारंभ हुआ था। 1874 में असम प्रांत अलग से बना दिया गया था। 1896 में असम के चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड ने चरगांव, ढाका और मैमन सिंह का कुछ भाग असम प्रांत में मिलाने का सुझाव दिया। 1901 में संभलपर जिले की अदालती भाषा उड़िया को बनाने पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। संभलपुर, जो कि उडिया भाषी प्रांत था, तब सेंट्रल प्रोविंसिस का भाग था। यह विवाद कि संभलपुर को, जो कि उस समय सेंट्रल प्रविसिस का भाग था, अब सेंट्रल प्रोविसिस में रखा जाए या फिर उड़ीसा में मिला दिया जाए, गहराने लगा। कछ समय के लिए यह उपयुक्त माना जाने लग कि परा उड़ीसा सेंट्रल प्रोविसिस के साथ मिला दिया जाए, जो उस समय मुख्यत: आधुनिक मध्य प्रदेश वाला भाग था। मई 1902 में संभलपुर में हुई इस कागजी कार्यवाही पर कर्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच असम के मुख्य कमिश्नर विलियम वार्ड ने असम को चिटगांव का बंदरगाह देने का सुझाव दिया।

1903 में एड्र्यू फ्रेज़र (Andrew Frazer) जब बंगाल का लैफ्टिनेंट गर्वर्नर बना, तो उसने विलियम वर्ड की योजना को विस्तृत रूप दिया। ढाका, मैंमन सिंह और चटगांव को असम में मिलाने का सुझाव खा। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस योजना का समर्थन किया। उसने इसे बंगाल सरकार की कार्य की अधिकता से मुक्ति, निकाले गए जिलों की बेहतर व्यवस्था और तट का कुछ भाग असम को मिलने का अवसर बताया। इस संदर्भ में कर्जन ने पूर्वी बंगाल का तैय किया। स्थान-स्थान पर कर्जन के विरोध में प्रदर्शन हुए। अप्रैल 1904 में कर्जन कुछ समय के लिए इंग्लैंड चला गया। योजना ज्यों-की-त्यों रही। लेकिन फरवरी 1905 में कर्जन के वापस लौटने पर भारत मंत्री ने कुछ सुझाव भेजे। 19 जुलाई, 1905 को

भारत सरकार ने बंगाल के दो ट्रकड़े करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को नया प्रांत बनाया गया जिसमें चटगांव, ढाका और राजशाही के डिवीजन सम्मिलित थे। नए प्रांत का क्षेत्रफल एक लाख छह हजार पांच सौ चालीस वर्ग मील निर्धारित किया गया, जिसकी आबादी तीन करोड़ दस लाख थी, जिसमें एक करोड अस्सी लाख मुसलमान और एक करोड़ बीस लाख हिंदू थे। नए प्रांत में एक विधान सभा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की व्यवस्था थी और इसकी राजधानी ढाका निर्धारित की गई। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। इसका क्षेत्रफल एक लाख इकतालीस हजार पांच सौ अस्सी वर्ग मील था और इसकी आबादी पांच करोड़ चालीस लाख, जिसमें चार करोड़ बीस लाख हिंदू और नब्बे लाख मुसलमान थे। भारत मंत्री ब्रॉडरिक (Brodrick) ने उक्त योजना में मामूली संशोधन करके इसकी स्वीकृति दे दी। भारत सरकार ने इस तमाम योजना को प्रशासकीय सीमाओं का निर्धारण मात्र' कहा। परिणामस्वरूप कर्जन ने 16 अक्टूबर, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। वस्तुतः यह कर्जन का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी कानून था, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और जिसने शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया।

### अरविंद घोष और उनकी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाल-बाल-पाल के साथ अरविंद घोष (1872-1950) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर बंग-भंग विरोधी आंदोलन में उनका अद्वितीय स्थान रहा। उनकी दो क्रांतिकारी योजनाओं, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास और 'वंदेमातरम्' पत्र के संपादन ने इस आंदोलन को गति दी। अतः बंग-भंग विरोधी आंदोलन पर चर्चा से पूर्व इनकी भूमिका को जानना आवश्यक है।



HANGE TO THE STATE OF THE STATE

अरविंद घोष

अरविंद घोष एक महान आध्यात्मिक पुरुष, कर्मयोगी, क्रांतिकारी होने के साथ ही एक महान शिक्षाविद् और चिंतक भी थे। यद्यपि उनकी शिक्षा योजना को पूर्णत: विकसित होने का मौका नहीं मिला, परंतु बंगाल में अध्यापन के अनुभवों के आधार पर वह शिक्षा के बारे में चिंतित थे, विशेषकर 1906 में कलकत्ता में आते ही वे प्रचलित शिक्षा पद्धित से बहुत परेशान हुए।

उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय मांग के अनुरूप बनाने के लिए बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज में आकर नौकरी की। यद्यपि वहां उनका वेतन बड़ौदा की तुलना में पांचवां हिस्सा ही था, पर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। यह कॉलेज 14अगस्त, 1906 को स्थापित हुआ था। अरविंद के अन्य सहयोगी डा. राधाकुमुद मुकर्जी व प्रमथनाथ मुखोपाध्याय जैसे विद्वान थे।

नेशनल कौंसिल ऑफ एजूकेशन की ओर से जब उन्हें कलकत्ता के एक कॉलेज में आने को कहा गया तो वह सहर्ष तैयार हो गए। अरविंद शिक्षा को एक महान राष्ट्रीय आंदोलन का अंग मानते थे, उनका विचार था कि 'प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ दिव्य वस्तु है। शिक्षा का कार्य उसे खोजना, विकसित करना और उपयोग में लाना है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विकासशील अंतरात्मा द्वारा अपने अंदर से उस वस्तु को निकालना है, जो उसमें सबसे अच्छी हो और उसे किसी उदात्त उपयोग के लिए पूर्ण बनाती हो।'

अरविंद अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत प्रिय थे। उन्होंने एक बार विद्यार्थियों के सम्मुख बोलते हुए शिक्षा की दिशा को स्पष्ट करते हुए बताया था -

"जब हमने इस कॉलेज की स्थापना की और काम-धंधे, जीवन के अवसर छोड़कर अपना जीवन इस संस्था को अर्पित किया, तो इस आशा से किया था कि यह एक राष्ट्र की नींव, उस नए भारत का केंद्र होगा, जो दु:ख और कष्ट की इस रात के बाद महिमा और महानता के साथ उस दिन अपना नया जीवन शुरू करेगा, जब भारत जगत के लिए कार्य करेगा। हम यहां पर जो तुम्हें देना चाहते हैं, वह थोड़ी बहुत सूचना नहीं है, आजीविका के लिए नए मार्ग खोलना नहीं है, बिल्क हम मातृभूमि के लिए ऐसे पुत्रों को तैयार करना चाहते हैं, जो उसके लिए काम करें, उसके लिए कष्ट सहन करें।"

कुल मिलाकर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना की इन आवश्यकताओं पर बल दिया था — प्रथम, समाज केवल सफलता, कैरियर और धन को महत्त्व न दे, बल्कि इसके बजाए छात्र के पूर्ण विकास की सर्वोच्च आवश्यकता के लिए आग्रह करे। दूसरे, शिक्षा की आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और राष्ट्र जीवन में शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में अपनाई जानी चाहिए। तीसरे, देश में सब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। चौथे, देशभर के गांवों में भी स्थाई प्रशिक्षण की व्यवस्था और सकारात्मक प्रयास होने चाहिए। पांचवें, अध्यापकों को स्वयं वास्तविक उदाहरण बनकर दिखाना चाहिए और देश के लिए अपने मिशन की खोज में जुट जाना चाहिए।

SACRETARY AND MEMBERS

### 'बंदेगातरम्' पत्र का संपादन

अर्रावंद घोष की दूसरी क्रांतिकारी देन 'वंदेमातरम्' पत्र का कार्यवाहक संपादन था। 6 अगस्त, 1906 को यह पत्र अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। 2 जून, 1907 में यह साप्ताहिक रूप से भी निकलने लगा। दैनिक और साप्ताहिक दोनों ही पत्र 29अक्टूबर, 1908 तक प्रचलित रहे।

यद्यपि पत्र के मुख्य संपादक विपिन चंद्र पाल थे और इनकी नियुक्ति सहायक संपादक के रूप में लं े, एरंत् अरविंद ही इस पत्र के प्रमुख मनस्वी, प्रांत के केंद्रीय व्यक्ति थे। यह पत्र साहसपूर्ण वृत्ति, सशक्त विचारधारा, स्पष्ट भाव से ओत-प्रोत था। शीघ्र ही यह अपनी प्रखरता, स्पष्टता और स्वतंत्रता-प्रेम के लिए लोकप्रिय हो गया।

'वंदेमातरम्' की नीति के बारे में इसी पत्र के एक अंक में कहा गया है कि 'हिंसा का हिंसा से सामना करना, अन्याय की पोल खोलना और उसका विरोध करना, अत्याचार के आगे सिर झुकाने से इनकार करना, छल-कपट और विश्वासघात के गढ़ों को दूर करना, बहिष्कार और स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, वंदेमातरम् की नीति के मुख्य फलक थे।'

अरविंद ने भारतीय पत्रकारिता को एक नवराष्ट्रवादी स्वर दिया। ब्रिटिश सरकार को शीघ्र ही इसमें राजद्रोह की झलक दिखाई देने लगी। अरविंद ने पत्र के माध्यम से अपने संघर्ष को 'राजनीतिक फाख्ताओं का चोंच मिलाना या गुटर-गूं करना न बताकर, अपने देश की अन्य राष्ट्रों में एक पृथक राष्ट्र के रूप में पुन: स्थापना करना बताया।'

### बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध

'वंदेमातरम्' में प्रकाशित लेखों में 11 अप्रैल से 23 अप्रैल, 1907 के अंकों में 'निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत' शीर्षक के अंतर्गत सात लेख बड़े प्रसिद्ध हुए। शीघ्र ही ये लेख राष्ट्रीय चिंतन के दिशाबोधक स्वर बन गए। उन्होंने देश के नवयुवकों का आह्वान किया। उन्होंने अर्जी, प्रार्थना, याचिकाओं को देने की प्रक्रिया को 'विषैला धोखा' बतलाया। इसके विपरीत उन्होंने आत्म-विकास और आत्म-रक्षात्मक प्रतिरोध करने को कहा। अरविंद ने लिखा, 'हम आत्म-विकास की नीति को राष्ट्रीय जीवन के हर विभाग में लाना चाहते हैं। केवल स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पंचायती अदालतें, स्वास्थ्य रक्षा, दुर्भिक्ष बीमा या दुर्भिक्ष निवारण, हमारे हाथ में जो कुछ काम आएं या जो भी तुरंत करने की ज़रूरत हो, उसे हमें अपने आप करने का प्रयास करना चाहिए।'

अरविंद का यह भी कहना था, 'शुरू में हमारा रक्षात्मक प्रतिरोध मुख्य रूप से निष्क्रिय होना चाहिए, यद्यिप जब कभी बाध्य हों, तो उसे सिक्रिय प्रतिरोध द्वारा संपूर्ण करने के लिए तैयार रहना चाहिए।' 'वंदेमातरम्' के लेख ब्रिटिश सरकार को सहन न हो सके और 30 जुलाई, 1907 को अरविंद पर राजद्रोह का मुकद्दमा चला। 16 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सरकार को प्रमाण न मिलने पर उन्हें 23 दिसंबर, 1907 को छोड दिया गया।

संक्षेप में बंग-भंग विरोधी अभियान में अरविंद के बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार मुख्य मुद्दे बन गए। इससे पूर्व 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने इन पर प्रस्ताव पारित किए। 1907 में वे बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन के प्राण बन गए।

## स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन एवं इसका प्रभाव

लॉर्ड कर्ज़न के बंग-भंग के बहुत दूरगामी परिणाम हुए, इसने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय चेतना भर दी और विभाजन विरोधी व स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। यह आंदोलन तब तक चलता रहा, जब तक भारत सरकार ने 1911 में बंगाल का एकीकरण नहीं कर दिया।

बंगाल विभाजन से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं और आंदोलनों के कारणों को भी यूरोपीय और भारतीय दुष्टिकोण से आंका जा सकता है। युरोपीय दुष्टिकोण से इस विभाजन विरोधी आंदोलन का आकलन किया गया है। सर एंड्ज़ फ्रेज़र ने इस आंदोलन के लिए कलकता के वकीलों और वहां के स्थानीय अखबारों को जिम्मेदार ठहराया है। नए प्रांत बनने से वकालत के पेशे को हानि हुई और नए अखबारों के निकलने की संभावना से स्थानीय पत्रों ने इसकी आलोचना की। लॉवेट फ्रेजर ने बंग-भंग विरोधी आंदोलन के कारणों को भारत की अपेक्षा लंदन की तत्कालीन घटनाओं में ढूंढ्ने का प्रयास किया। इसके अनुसार 16 अगस्त, 1905 को लॉर्ड कर्जन ने भारत मंत्री को त्यागपत्र दिया। इस त्यागपत्र में यह ध्वनि प्रतिध्वनित होती थी कि मानो बंगाल विभाजन की योजना केवल कर्जन की योजना थी। इस त्यागपत्र के बारे में लॉवट फ्रेजर (Lovat Frazer) ने लिखा है कि 'एक तार ने बंगाल में विद्रोह और अव्यवस्था फैलाने में ज्यादा कार्य किया, बजाए बंगाली नेताओं के सैकड़ों उत्तेजक वक्तव्यों के।' लॉर्ड कर्ज़न के तत्कालीन भाषणों से भी ज्ञात होता है कि वह हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर राष्ट्रीयता की भावना को दबाना चाहता था।

बंगाल विभाजन की घटनाओं से भारतीयों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। भारत के सभी जन-नेताओं ने एक स्वर से इसकी कटु आलोचना की। इसे राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात कहा गया। इसे हिंदू-मुसलमानों को आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र कहा गया। इसका उद्देश्य पूर्वी बंगाल को, जो सरकारी गुप्त दस्तावेजों में षड्यंत्रकारियों का अड्डा था, नष्ट करना बताया गया। इस बंग विभाजन को चुनौती के रूप में लिया गया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने विभाजन की घोषणा को एक बम विस्फोट की भांति बताया और कहा कि इसके द्वारा हमें अपमानित किया गया है। साथ ही इससे बंगाली परंपराओं, इतिहास और भाषा

पर सुनियोजित आक्रमण किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक ही वाक्य द्वारा बंगाल को शांत करने की कोशिश की। गोखले ने इसे स्वीकार किया कि नवयुवक यह पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है। क्या इसका परिणाम बंगाल का विभाजन है ? भारत के प्रमुख पत्रों 'स्टेट्समैन' और 'इंग्लिश मैन' ने भी बंग विभाजन का विरोध किया। 'स्टेट्समैन' ने लिखा —

'ब्रिटिश भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा समय न आया जब कि सुप्रीम सरकार ने जन भावनाओं और जनमत को इतना कम महत्त्व दिया हो जैसा 1-5 वर्तमान शासन ने।'

लंदन के प्रसिद्ध पत्र 'डेली न्यूज़' ने भारत मंत्री से विभाजन को तत्काल रोकने का आग्रह किया। 'मैक्डोनाल्ड' ने उसे प्लासी के युद्ध के बाद की सबसे बड़ी गलती बतलाया। 'मैनचेस्टर गार्जियन' के संवाददाता नेविनसन ने विभाजन को 'वर्तमान रूप में असंतोष का प्रारंभ' बताया।

बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया 16अक्टूबर, 1505 से ही दिखाई देने लगी, जबिक बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने वृत रखा। गंग स्नान किया। एक-दूसरे के हाथों में एकता का सूत्र राखी बांधी। जुलूस और प्रभात फेरियां निकाली समस्त बंगाल वंदेमातरम् के उद्घोष से गूंज उठा। सभी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का प्रण लिया, साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। अतः बंग-भंग विरोधी आंदोलन शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन बन गया। इस आंदोलन में सभी वर्गों और संप्रदायों ने भाग लिया। नवयुवक, स्त्री-पुरुष, शिक्षित-अशिक्षित सभी इससे प्रेरित हुए। यह आंदोलन केवल बंगाल की सीमाओं तक ही सीमित न रहा बल्कि सीमाओं को लांघकर अन्य प्रांतों में भी फैला। उदाहरणतः पंजाब में रावलपिंडी और अमृतसर जैसे स्थानों पर स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी व विशेषकर ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अनेक सभाएं हुईं। लाजपतराय ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा कि 'जब सैकड़ों वर्षों के कोरे शाब्दिक आंदोलन और कागज़ी आंदोलन फोल हो गए तो इस छह महीने या बारह महीने के सही काम ने सफलता प्राप्त की।'

वास्तव में बंगाल विभाजन और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन ऐसी बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने लॉर्ड कर्जन की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और साथ ही एक ऐसी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, जो आगामी अनेक वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। बंग-भंग उदारवादियों की आस्थाओं पर गहरा आघात था। इसने न केवल उग्र राष्ट्रवादी, बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों को भी बल दिया। इसने समूचे राष्ट्र में चेतना जगाई और एकता का भाव पैदा किया।

डॉ. एस. गोपाल ने लिखा है -

'कर्जन के बंगाल विभाजन ने अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं को अज्ञात प्रेरणा दी थी और स्वतंत्रता का जहाज अनेक वर्षों के बाद अपने बंदरगाह पर लौटा।'

### अभ्यास प्रश्न

- 1. बंगाल-विभाजन के क्या कारण थे? क्या यह पूर्व नियोजित था?
- अरविंद घोष की राष्ट्रीय शिक्षा योजना और उनके बहिष्कार एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के विचारों पर एक निबंध लिखिए।
- 3. स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय देते हुए लिखिए कि उनका क्या प्रभाव हुआ?

### परियोजना कार्य

 वंगाल के विभाजन तथा उसके विभिन्न आयामों पर एक सामूहिक चर्चा आयोजित कीजिए और उसमें यह विचार कीजिए कि यह विभाजन प्रशासनिक अथवा राजनीतिक कारणों से प्रभावित था या नहीं।



### अध्याय

# No. 2 Carlotte

# क्रांतिकारी आंदोलन

1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उदारवादियों को बार-बार ब्रिटिश सरकार से मांगों और प्रार्थनाओं के बाद भी कुछ न मिला। इसके विपरीत सरकार ने भारतीयों के प्रति अपना रुख कड़ा कर लिया, तो भारतीय नवयुवकों में वैधानिक मांगों के प्रति निराशा उत्पन्न हुई और क्रांतिकारी कार्यों को प्रोत्साहन मिला। भारतीय नवयुवक प्रायः देशभिक्त, त्याग और बिलदान के उच्च आदर्शों से प्रेरित थे और भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। अतः देश और विदेश में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुई।

### महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां

🛘 चापेकर बंधुओं का बलिदान (1897)

महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं — दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर ने क्रांतिकारी मार्ग को दिशा दी। उन्होंने 1893 में 'हिंदू धर्म संरक्षिणी' सभा बनाई। इसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए। चापेकर बंधुओं ने लोगों में देशभिक्त और उत्साह की भावना जाग्रत की। शिवाजी उत्सव पर चापेकर बंधुओं ने भाषण में कहा, 'केवल बैठे-बैठे शिवाजी की गाथा को दोहराने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। हमें तो शिवाजी और बाजीराव प्रथम की तरह कमर कसकर विकट कार्यों में जुट जाना पड़ेगा। चुप मत बैठो, बेकार पृथ्वी पर बोझ मत बनो, हमारे देश का नाम तो हिंदुस्तान है, यहां अंग्रेज क्यों राज्य कर रहे हैं?'

इन दिनों पूना में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। 1896-97 में उन्होंने पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। 22 जून, 1897 को संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की 60वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। एक तरफ लाखों खर्च हो रहा था, दूसरी ओर प्लेग से लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह मर रहे थे। पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड व लैफ्टिनेंट एयर्स्ट प्लेग पीड़ितों को सहायता की बजाए आंतंक ज्यादा फैला रहे थे। अतः चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या का विचार किया और 22 जून को दोनों की हत्या कर दी गई।

इन दो अंग्रेजों की हत्या के समाचार से देश भर में सन्नाटा छा गया। हत्या की सूचना देने वालों के आधार पर चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को फांसी की सजा दी। इन हत्याओं से देश में नवजागृति आई और क्रूर अत्याचारी अंग्रेजों की हत्या का क्रम प्रारंभ हुआ।

### 🛘 सावरकर बंधुओं के कार्य

चापेकर बंधुओं की भांति सावरकर बंधुओं (गणेश सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण सावरकर) को भी बचपन से देशभिक्त के संस्कार मिले थे।

विनायक दामोदर सावरकर (1883-1966) भारतीय इतिहास में प्रथम कोटि के क्रांतिकारी थे। मावरकर का जीवन सतत संघर्षों की अमर कथा है। विश्व के इतिहास में कोई ही ऐसा क्रांतिकारी देशभक्त हुआ होगा, जो जान जोखिम में डालकर देश की स्वतंत्रता के लिए घंटों समुद्र की विशाल लहरों पर तैरा हो, जिसने बैरिस्ट्री तो पास की हो, पर जिसको देशभिक्त के कारण बैरिस्ट्री की उपाधि न दी गई हो और जिसकी बी. ए. की डिग्री भी स्थिगित कर दी गई हो। सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिनके जीवन का लंबा काल जेल के सींखचों के पीछे बीता और ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें एक जन्म की नहीं. अपितु दो जन्म की सजा दी थी। वह ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे, जिनकी पुस्तक (द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस) प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। संभवत: वह पहले व्यक्ति थे. जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की सर्वप्रथम होली जलाई और वे पहले विद्यार्थी थे, जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से देशभिक्त के कारण निष्कासित किए गए थे।

छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक व अग्म्य गुरु परमहंस उनके प्रेरक थे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मां दुर्गा के सम्मुख देश के लिए कार्य करने की शपथ ली। सावरकर ने जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा करने का विरोध किया। साथ ही एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को 'गुलामी का उत्सव', विदेशी शासन के प्रति 'राजभक्ति का प्रदर्शन' और 'देश और जाति के प्रति द्रोह' कहा था। उन्होंने 'अभिनव भारत संस्था' स्थापित की।

Service Control of the Control of th

बी.ए. पास कर सावरकर बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने लंदन गए। उन्होंने लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित 'इंडिया हाउस' में विभिन्न विषयों पर भाषण—मालाएं, विचार—गोष्ठियां और महान पुरुषों की जयंतियां मनाने का एक ऐसा क्रम प्रारंभ किया, जिससे भारतीय तरुणाई देशभिक्त की भावना से ओत—प्रोत हुए बिना नहीं रह सकी।

सावरकर ने 10 मई, 1907 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्धशताब्दी मनाने का निश्चय किया। उन्होंने 1857 की क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे आजादी की पहली



विनायक दामोदर सावरकर

लड़ाई बतलाया। साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया। सरकार इतनी भयभीत हुई कि पुस्तक पर प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंध लगा दिया गया। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों 'पीकवीक पेपर्स' और 'स्काट्स पेपर्स' के नाम से भारत पहुंची और भारत के क्रांतिकारियों ने इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में पढ़ा। शीघ्र ही सावरकर इंग्लैंड में युवा क्रांतिकारियों के हृदय-सम्राट बन गए। मदन लाल ढींगरा का बलिदान इन्हीं की प्रेरक वाणी का फल था।

सावरकर की गतिविधियां ब्रिटेन के गुप्तचर विभाग से छिपी न रहीं। भारत में जैक्सन की हत्या को सावरकर के साथ जोड़ दिया गया। जब उन्हें गिरफ्तार कर 8 जुलाई, 1910 को जलयान पर बड़ी निगरानी के साथ भारतवर्ष लाया जा रहा था, तभी जैसे ही जहाज ब्रिटिश सीमा क्षेत्र से निकला, उन्होंने समुद्र में कूदकर भागने की योजना बनाई। वे बहाना बनाकर शौचालय गए और जीवन की चिंता न करके समुद्र में कूद पड़े। अंग्रेज सैनिकों के अथक प्रयास के बाद भी वे फ्रांस के तट पर पहुंच गए, परंतु फ्रांस की पुलिस ने उन्हें फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। अत: कड़े पहरे में वे बंबई लाए गए, जहां उन्हें काले पानी की सजा दी गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया।

1911 से 1924 तक सावरकर को अंडमान में बड़ी-बड़ी यातनाएं दी गईं। 1924 में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण, उन्हें रत्नागिरि में नजरबंद रखा गया। उसके बाद वे हिंदू संगठन के कार्य में लग गए। अत: उपरोक्त विभिन्न घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सावरकर सदैव ही अपने युग के युवा क्रांतिकारियों एवं देशभक्तों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में रहे।

### □ गणेश सावरकर और नासिक षड्यंत्र विनायक दामोदर सावरकर की भांति उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी भारत की क्रांति के लिए कार्य

कर रहे थे। उन्होंने देशभिक्त से पूर्ण कुछ किवताओं की रचनाएं की थीं, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। 8जून, 1909 को देश-निर्वासन पर उन्हें काले पानी का दंड दिया गया। वास्तव में यह सजा सर्वथा अनुचित थी। 'अभिनव भारत' नामक संस्था ने यह तय किया कि जैक्सन से बदला लिया जाए। अत: अनंत कान्हरे ने जैक्सन को 21दिसंबर, 1909 को गोली मार दी। अनंत कान्हरे को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने नासिक षड्यंत्र अभियोग खड़ा कर दिया। परिणामस्वरूप अनंत कान्हरे और उसके कई साथियों को मृत्युदंड दिया गया।

### बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां

1905 के बंग-भंग विरोधी और स्वदेशी आदोलन ने देश में एक नई हलचल पैदा कर दी। कई समाचार-पत्रें ने इस आदोलन को नवजीवन प्रदान किया। बंगाल में पी. मित्रा ने 'अनुशीलन समिति' नामक संस्था गठित की।

इस संगठन के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी पी. मित्रा, अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दल्त थे। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मार्च 1906 में 'युगांतर' नामक एक पत्र भी निकाला था, जिसने देश के नवयुवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। सरकार ने बंगाल के इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। क्रांतिकारियों ने 6 दिसंबर, 1907 को बंगाल के गवर्नर की गाडी को उड़ाने की कोशिश की। गाडी पटरी से उत्तर गई पर गवर्नर बच गया। 23 दिसंबर, 1907 को ढाका के मिजस्ट्रेट को फरीदपुर जिले के रेलवें स्टेशन पर गोली मार दी। इसी भाति 30अप्रैल, 1908 को मुजफ़्फ़पुर के जज़ किंग्ज़फोर्ड (Kingsford) को मारने की कोशिश की गई। किंग्जफोर्ड एक अत्याचारी अधिकारी था। खुदीराम बोस नामक नवयुवक की उसकी मोटरगाड़ी पर बम फेंकने के लिए भेज



खुदीराम बोस

गया, लेकिन मोटरगाड़ी में किंग्जफोर्ड न ोकर श्रीमती केनेडी और उपकी बेटी बैठी थी, जो बम विस्फोट में मारी गई। 15 जी जानु वाले खुदीराम बोस को 11अगस्त, 1908 . फांसी की सजा दी गई और उसके दूसरे साथी प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस पर लोकमान्य तिलक ने लिखा, 'भारत में बम के आगमन से भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल गया।'

### पंजाब और दिल्ली में क्रांतिकारी कार्य

बंगाल की भांति पंजाब भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भीछे न था। यहां लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह द्वारा किए गए प्रयासों से किसान आंदोलनों में जागृति आई। किसान आंदोलन मुख्यत: आर्थिक कच्छों का परिणाम था। पंजाब भूमिकर संशोधित नियम, कॉलोनियल ऑफ गवर्नमेंट लैंड बिल 1906 और जल पर कर में वृद्धि से असंतोष की लहर खड़ी हुई। सरकार की दमन नीति के विरोध में समस्त पंजाब में सैकड़ों जनसभाएं, समाचार-पत्रों में लेख, हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ हुए। बांके दयाल की



प्रफुल्ल चाकी

किवता 'पगड़ी संभाल ओ जट्टा' प्रसिद्ध हो गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर इब्टसन को पंजाब में 'नई हवा' चलती महसूस हुई। परिणामस्वरूप लाजपतराय व अजीतसिंह को छह मास का कारावास दे दिया गया।

पंजाब में इस समय में क्रांतिकारी गतिविधियों और साहित्य का प्रसार हुआ। जे. एम. चटर्जी ने 1904 में एक संस्था बनाई, जिसके सदस्य लाला हरदयाल व मुरादाबाद के एक पत्रकार सूफी अंबा प्रसाद भी थे। लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी से वैधानिक तरीकों के प्रति शिक्षित नवयुवकों की आस्था समाप्त हो गई। सरकारी सूत्रों के अनुसार सेना को विद्रोह के लिए भड़काया गया। दिसंबर 1907 को उसमान खां नामक एक सूबेदार ने सेना में भारतीय सैनिकों को उच्च वेतन के लिए हंड़ताल करने को प्रेरित किया। सरदार अजीतिसंह ने नवंबर 1907 में जेल से मुक्त होने पर स्थान-स्थान पर क्रांतिकारी संस्थाए स्थापित कीं। सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद फलक, पिंडी दास, बांके दयाल, मुंशीराम और गुलाम कादर जैसे व्यक्तियों ने महत्व्वपूर्ण कार्य किए। अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर

कांड और तिलक की गिरफ्तारी से पंजाब में उत्तेजना बढ़ी। 22 नवंबर, 1908 को लायलपुर के डी.एस.पी. कालो (Clough) और उसके अर्दली की हत्या कर दी गई। संभवत: पंजाब में यह पहली राजनीतिक हत्या थी। सरदार अजीतिसंह को पकड़ने की कोशिश की गई, पर वे फ़ारस चले गए। डी.ए.वी. कॉलेज के प्राध्यापक भाई परमानंद के घर की तलाशी ली गई, जिसमें बम बनाने की प्रक्रिया के बारे में एक पुस्तक पकड़ी गई। 29 दिसंबर, 1909 को अंबाला के डिप्टी कलेक्टर के घर पर विस्फोट हुआ, जिसमें उसका एक नौकर वायल हुआ।

A STATE OF THE STA

### लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम और दिल्ली षड्यंत्र केस

बंग-भंग से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में सरकारी अधिकारियों के लिए रहना एक मुसीबत बन गया। अत: लॉर्ड हार्डिंग ने वासयराय के रूप में आते ही राजधानी बदलने का विचार किया। 1911 के विल्ली दरबार में दिल्ली को भावी राजधानी बनाने की घोषणा हुई। इसे एक जश्न के रूप में मनाने के लिए 23 दिसंबर, 1912 को एक भारी जुलूस दिल्ली में निकला गया। लॉर्ड हार्डिंग स्वयं एक हाथी पर बैठा था। जब जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से निकल रहा था, तो एक घर से किसी क्रांतिकारी ने इस पर बम विस्फोट किया। लॉर्ड हार्डिंग किसी तरह बच गया, पर वह घायल हो गया, जबिक उसका चोबदार जो राजकीय छतरी लेकर चल रहा था, घटना-स्थल पर ही मारा गया। जुलूस में भगदड मच गई।

सरकार की ओर से क्रांतिकारियों को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश की गई। यह बम चांदनी चौक के पंजाब नेशनल बैंक के सम्मुख एक मुस्लिम महिला के वेश में बुर्का पहने एक क्रांतिकारी द्वारा फेंका गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार इसके लिए लाला हरदयाल उत्तरदायी थे, जो 1906 में भारत लौटे थे। परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें

मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार ब्लिश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज प्रमुख हैं। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। अदालत में मास्टर अमीचंद का लिखा एक पर्चा भी पेश किया गया, जिसमें लिखा था 'भारत संवैधानिक तरीकों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एकमात्र तरीका जिससे हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, वह है क्रांति का तरीका। इतिहास बताता है कि उत्पीड़कों ने किसी भी देश को अपनी खुशी से कभी आजादी नहीं दी और वे धमेशा तलवार से ही मुक्त किए गए।' उपरांक्त दिल्ली घड्यंत्र केस में मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद व बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई।

### गदर पार्टी आंदोलन (1915)

गदर पार्टी आंदोला में लाएन हरदयाल (1884-1938) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अबाद थी। इनकी गतिविधियों का केंद्र अमेरिका रहा। भारत में भी इसके विस्तार के प्रयत्न हुए। अनेक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजे गए। भारत सरकार को अमेरिका व केनेडा से सिक्खों के आगमन से गहरी चिंता हुई। 'कोमा गाता मारू' नामक एक जलयान तीन सौ इक्यावन यात्रियों के साध 26 सितंबर, 1914 को हगली पहुंचा। भारत सरकार ने 29 अगस्त को विदेशियों के लिए एक अध्यादेश पाति किया, जिसके अंतर्गत किसी का भी भारत आगम अवैध माना जा सकता था। इन भारतीयों को भी उपर्युक्त नियम के अंतर्गत रोकने की कोशिश की गई। बजबर नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। अट्ठारह यात्री मार दिए गए और लगभग पच्चीस घायल हुए। वास्तव में 'यह विद्रोह नहीं था, बल्कि क्रूर हत्याकांड था।' कुछ यात्रियों को पंजाब भेज दिया गया। इसी भांति 29 अक्टूबर, 1914 को एक दूसरा जहाज 'एस. एस. तोशामारू' भारत पहुंचा।

शीघ्र ही 1915 के प्रारंभ तक पंजाब गदरवादियों का केंद्र बन गया। संपूर्ण भारत में एक दिन अर्थात 2!फ़रवरी, 1915 को एक साथ विद्रोह का पुन: प्रयास किया गया। लाहौर इसकी योजना का केंद्र था। विष्णु गणेश पिंगले और रास बिहारी बोस इसके प्रमुख आयोजक थे। संपूर्ण प्रांत में एक साथ एक दिन ब्रिटिश शासन को अस्त-व्यस्त कर देने की योजना थी। रेलवे स्टेशन व तारघर नष्ट करने के लिए सैनिक छावनियों में व्यक्ति भेजे गए। बम बनाए गए और झंडे तैयार किए गए।

लेकिन यह योजना विफल रही। कृपालसिंह नामक पुलिस के मुखबिर ने सरकार को सूचना दे दी। क्रांतिकारियों के रहस्य खुल जाने के कारण तिथि बदलनी पड़ी। स्थान-स्थान पर छापे मारकर क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। लाहौर में भाई परमानंद और उनके अनेक साथी पकड़े गए। पिंगले व 60 अन्य पर प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस किया गया। अतः सरकार की दमन नीति पार्टी में असंगठन, शस्त्रों की कमी और मनोवैज्ञानिक तैयारियों के अभाव के कारण आंदोलन असफल रहा, परंतु इससे शासक और शासितों के बीच एक संदेह की दीवार खड़ी हो गई। सरकार अब पंजाब को एक समस्याग्रस्त प्रांत कहने लगी थी।

### यूरोप में भारतीय क्रांतिकारी

क्रांति की लहर न केवल भारत में बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में भी फैली। इंग्लैंड में इसके प्रमुख नायक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। वे संस्कृत के महाविद्वान थे और सरकार की गतिविधियों से परेशान होकर इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए भारतीय विद्यार्थियों के लिए वज़ीफों को देने की योजना शुरू की। उनका इंडिया हाउस शीघ्र ही क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। इनमें विनायक दामोदर सावरकर, सरदार सिंह

राणा, मादाम कामा और मदन लाल ढींगरा प्रसिद्ध हैं। जहां सावरकर जीवन भर क्रांतिकारी कार्य करते रहे, वहीं सरदार सिंह राणा क्रांतिकारियों के पत्रों, 'वंदेमातरम्', 'इंडियन फ्रीडम' और 'तलवार' के साथ जुड़े रहे। उन्होंने भारत में भी समय-समय पर शस्त्र भेजने की व्यवस्था की। मादाम कामा ने भी 18 अगस्त, 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता के झंडे को लहराया था। उसने इंग्लैंड और फ्रांस में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य किया।

लेकिन इन सभी क्रांतिकारियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मदन लाल ढींगरा हुए। वे ब्रिटिश सरकार के वफ़ादार साहिब दित्तामल के पुत्र थे, जो अमृतसर के रहने वाले थे। वे जुलाई 1906 में मेकैनिकल इंजिनियरिंग करने लंदन पहुंचे। वे शीघ्र ही सावरकर से प्रभावित हुए। ढींगरा ने अनेक अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में सुना था, जिसमें लॉर्ड कर्जन और भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले के सहायक सचिव कर्जन वाइली का नाम भी आया था। वे पोलैंड की क्रांतिकारी पार्टी के घोषणा-पत्र से और अपने प्रेरक सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर की अचानक गिरफ्तारी से अत्यधिक विचलित हुए थे। प्रारंभ में उन्होंने लॉर्ड कर्जन को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन सफलता न मिली। 1 जुलाई, 1909 में उन्होंने भारत सचिव के सहायक कर्नल विलियम कर्जन वाइली (Col. William Curzon Wyllie) की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस हत्या से इंग्लैंड और भारत में तहलका-सा मच गया। वफ़ादार दित्तामल ने ढींगरा को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। ढींगरा के .. दो भाइयों ने उसे अपने भाग्य की विडंबना कहा। कांग्रेस स्वागत समिति की मीटिंग में, जो लाहौर में हो रही थी और जिसकी अध्यक्षता शेख उमर बख्श एडवोकेट कर रहे थे, इस कृत्य को 'सैंसलेस' कहा गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे 'भारतीय नाम को

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

कलंकित करने वाला घृणित कार्य बतलाया। 4जुलाई, 1909 को जब लंदन के काकस्टन हॉल में आगा खां के नेतृत्व में मदनलाल ढींगरा के इस कृत्य की भर्त्सना करने के लिए एक विशाल बैठक बुलाई गई, तो आगा खां ने इसे 'राष्ट्रीय हानि' बतलाया। जब इस संदर्भ में मदनलाल के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव रखा गया तो सावरकर अकेले व्यक्ति थे, जिन्होंने उसका कडकती आवाज में विरोध किया। 16 अगस्त, 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्यु-दंड दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु की सजा की घोषणा से 24 घंटे पूर्व मदनलाल ढींगरा ने सावरकर के सम्मुख तीन इच्छाएं रखी थीं कि उनके शरीर का क्रियाकर्म हिंदू पद्धति से किया जाए, कोई गैर-हिंदू या उनका कोई भाई उनके शरीर को न छुए, पवित्र मंत्रों से उनका दाह-संस्कार हो और उनकी वस्तुएं, जैसे -कपड़े और पुस्तकें नीलाम कर प्राप्त धन को राष्ट्रीय कोष में लगाया जाए।

### अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियां

ऊपर वर्णित गदर पार्टी की जन्म-भूमि अमेरिका थी। लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1 नवम्बर, 1913 को संयुक्त राज्य अमरीका के सान फ्रांसिस्को नगर में 'गदर पार्टी' का गठन किया। सोहनसिंह भाक्खना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशी राम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। उसी दिन इनका साप्ताहिक पत्र 'गदर' भी पहली बार प्रकाशित हुआ। यह पत्र अनेक देशों को भेजा जाता था। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की आजादी के लिए एक अस्थाई सरकार की भी स्थापना की थी। इसमें जर्मनी, टर्की, ईरान, अरब, इराक व अफ़गानिस्तान की मदद से भारत में क्रांति लाने की योजना बनाई गई थी।

अत: क्रांतिकारियों के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 के पश्चात देश के नवयुवकों के प्रयत्न बराबर चलते रहे। अनेक क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए बलि हो गए और किसी भी दृष्टि से उनका योगदान कम न था।

# क्रांतिकारी आंदोलन का वैशिष्ट्य और प्रभाव

राष्ट्रीय जागरण में क्रांतिकारी आंदोलन का विशेष महत्त्व है। क्रांतिकारी देश को आजाद कराना चाहते थे। दूसरे, भारत में यह क्रांतिकारी आंदोलन धर्म एवं सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ था। तीसरे, क्रांतिकारियों ने कुछ व्यक्तिगत हत्याएं एवं राजनीतिक डकैतियों का सहारा लिया था, लेकिन इन्होंने संगठित रूप से सेना एवं जनता में क्रांति की भूमिका तैयार नहीं की थी। चौथे, गदर आंदोलन के अलाव अधिकतर क्रांतिकारी मध्यम वर्ग से थे। पांचवें, सभी क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया था

लेकिन क्रांतिकारी सफल नहीं हो पाए थे। सफल नहीं होने के प्रमुख कारण, किसी सामूहिक संगठन का अभाव, देश के विभिन्न क्रांतिकारियों के बीच आपसी संबंधों की कमी, उच्चवर्गीय व्यक्तियें द्वारा असहयोग और सरकार की दमनकारी नीति एवं क्रूर कानून और आंदोलन को दबाए गए वीभत तरीके थे। लेकिन इन क्रांतिकारी आंदोलनों ने बंगाल को पुन: एक करने में, स्वराज्य अथवा स्वशासन की भावना को जगाने और राष्ट्रवाद की भावना को प्रख बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। अनेक क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए बिल चढ़ गए और इस दृष्टि से उनका योगदान कम न था।

### अभ्यास प्रश्न

- 1. राष्ट्रवादी आंदोलन के पहले चरण में घटित क्रांतिकारी गतिविधियों के कारणों की विवेचना कीजिए।
- 2. प्रथम विश्व युद्ध के समय महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब के क्रांतिकारियों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए।
- 3, गदर पार्टी की योजना एवं उसकी गतिविधियों के विषय में बताइए। यह पार्टी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्यों विफल हुई?
- 4. यूरोप एवं अमरीका में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में बताइए।
- 5, निम्नलिखित पर नोट लिखिए -
  - (क) मदनलाल ढींगरा
  - (ख) चापेकर बंधुओं का बलिदान
  - (ग) नासिक षड्यंत्र
  - (घ) दिल्ली षड्यंत्र
- 6. पूर्व क्रांतिकारी आंदोलनों का भारत एवं विदेश में क्या स्वरूप था? इन आंदोलनों का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा?

### परियोजना कार्य

🛘 इस काल के प्रमुख क्रांतिकारियों के चित्र इकट्ठा कीजिए और उनकी गतिविधियों का ब्यौरा दीजिए।

# अध्याय



# मुस्लिम राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन

हिंदू और मुस्लिम संबंध कभी एक से नहीं रहे, कभी सौहार्द्रपूर्ण तो कभी तनावपूर्ण। सम्राट औरंगजेब के काल में ये संबंध कटु हो गए थे। 1857 के विद्रोह के काल में दोनों में पुन: एकता का प्रकटीकरण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान और ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने 'बांटो और राज करो' की नीति का अनुसरण किया। 1857 के बाद मुसलमानों से अंग्रेजों के कटु संबंध रहे।

सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां का सर्वोपिर स्थान है। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ। इनके पिता मुगल दरबार में एक अधिकारी थे। इन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी की शिक्षा पाई थी। 1837 में कंपनी की सरकार में एक क्लर्क के रूप में नौकरी की। शीघ्र ही उन्नति करते-करते इनकी नियुक्ति सहायक जज के रूप में हो गई।

सैयद अहमद खां मुसलमानों की दगनीय दशा देखकर बहुत विचलित रहते थे। 1857 के विद्रोह के बाद तो उन्हें मुसलमानों की दशा ज्यादा शोचनीय लगी। उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों के साथ मुसलमानों के संबंध अच्छे होने चाहिए। उन्होंने 'लॉयल मोहम्मडंस ऑफ इंडिया' नामक पत्र का संचालन किया। उन्होंने मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा व वैज्ञानिक विचारों को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने यूरोप की कुछ प्रमुख रचनाओं का अरबी, फ़ारसी और उर्दू में अनुवाद करवाया। 1865 में वे अलीगढ़ चले गए। इसी वर्ष वे इंग्लैंड भी गए और वहां से लौटकर 'तहजीब-अल-अखलाक' नामक पत्रिका निकाली। उन्हें लगा कि अंग्रेज़ी शिक्षा के बिना मुसलमानों का पिछड़ापन दूर न होगा और न ही उन्हें सरकारी नौकरियां मिल सकेंगी। 1875 में उन्होंने अलीगढ में 'मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। 1876 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर उन्होंने अपना संपूर्ण समय शिक्ष के प्रसार में लगाया।

सैयद अहमद खां ने मुस्लिम संप्रदाय में धार्मिक और सामाजिक जागरण के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य



A STATE OF THE STA

सर सैयद अहमद खां

किए। उन्होंने तर्क के आधार पर कुरान की व्याख्या की। उसे इस्लाम का एकमात्र अधिकृत ग्रंथ माना और शेष को कम महत्त्व दिया। उन्होंने इसकी व्याख्या बुद्धि के आधार पर की और इस संदर्भ में तर्कपूर्ण और स्वतंत्र चिंतन को महत्त्व दिया। मुसलमानों से कठमुल्लापन, संकीर्णता और धर्मांधता छोड़ने का आग्रह किया। कुछ लोगों ने उनकी कुरान की व्याख्या को 'क्रांतिकारी' बतलाया। उनका आधुनिक मुस्लिम संदेश कुछ अलगाववादी और रूढ़िवादी मुसलमानों को पसंद नहीं आया।

सैयद अहमद ने मुसलमानों को सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बहुविवाह और महिलाओं की गुलामी जैसी हालत का विरोध किया। स्त्री शिक्षा, सरलता से तलाक और महिलाओं का स्तर उठाने को कहा। पर्दे का विरोध किया। उनके इन कार्यों से रूढ़िवादी मुसलमान चिढ़ गए। कई बार उन्हें मारने की धमकी भी दी गई।

सैयद अहमद खां का आंदोलन मुख्यत: शिक्षा के केंद्र अलीगढ के आधार पर अलीगढ आंदोलन कहलाया। उनके द्वारा स्थापित स्कूल बाद में 1920 में विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। वे इसे भारत का ऑक्सफोर्ड विश्वनिदयालय बनाना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा जगत 🖟 अनेक गुवार किए। उन्हों मदरसा प्रणाली को बंद करने की कोशिश की. जिसमें रटने की पद्धति को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है। उन्होंने शिक्षा में मौलिकता, वैज्ञानिकता और आधुनिकता लाने का प्रयास किया। उन्होंने शैक्षणिक जागृति लाने के लिए कार्षिक मोहम्मडन शिक्षा कांक्रेंस की प्रथा भी प्रारंभ की और अशिक्षा को गरीबी की जननी व अनेक अपराधों का फारण बताया। उन्होंने मुस्लिम नवयुवकों को पश्चिमी ज्ञान से परिपूर्ण कराया। विलियम ग्राहम ने अर संयद अहमद खां की जीवनी में लिखा -

'उनका नाम पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऐसे व्यक्ति के नाम के रूप में चलता रहेगा, जो अपने धर्म वालों को शिक्षा में बाकी दुनिया की बराबरी में लाने के लिए सब कुछ करने पर तुला था।'

जहां तक सैयद अहमद के राजनीतिक विचारों का प्रश्न है, वे परिवर्तित होते रहे। 1857 के संघर्ष की जिम्मेदारी कुछ अंग्रेज लेखकों ने मुसलमानों पर डाली तो उन्होंने अंग्रेजों की इस धारणा को बदलने का निश्चय किया। उन्होंने बनारस के राजा शिवप्रसाद से मिलकर 'पेट्रियोटिक एसोसिएशन' (Patriotic Association) की स्थापना की। बाद में 'मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल डिफेंस एसोसिएशन' भी बनाई।

सैयद अहमद हिंदू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदुस्तान को एक सुंदर दुल्हन और हिंदू और मुसलमानों को उसकी दो चमकीली आंखें बताया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया और मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखने का प्रयत्न किया। उन्होंने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था कहा। 1888 में मेरठ में एक भाषण में उन्होंने कहा, 'हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं जिनमें परस्पर विरोध है, ख़िंद अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं, तो यह असंभव है कि दोनों राजनीतिक जीवन में एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकें।'

Parker and manufactures of the

सैयद अहमद 🗟 अधिक तथा सामाजिक जागरण में अद्भुत योगदान दिजा अगर वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग न करते और उनमें अंग्रेजों के प्रति राजभिक्त पैदा करने का प्रयास न करते तो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत शक्तिशाली होता। इतिहासकार एम. एस. जैन का मत है कि वे प्रथम और मुख्यत: मुसलमान थे और एक मुस्लिम दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से भारतीय दृष्टिकोण से भिन्न था। पाकिस्तान के प्रसिद्ध इतिहासकामें जैसे अब्दुल हक और हाफ़िज मलिक ने उन्हें पाकिस्तान के निर्माताओं में माना है। पंडित जवाहरलाल ोहल ने उन्हें मुस्लिम सामंती जमींदार वर्ग के हितों का रक्षक कहा है। उन्होंने मसलमानों में अलग अस्तित्व की भावना जगाई। साथ ही उन्होंने समान विचारों की एक टोली भी खडी की जो अलीगढ आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। इसमें दिल्ली कॉलेज के मौलवी नज़ीर अहमद और मौलवी जकाउल्ला प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन 'हाली', मौलवी शिब्ली नौमानी, खुदाबख्श 'जैसे विद्वान व युसुफ़ अली और इकबाल जैसे शिक्षाविद् भी इसी श्रेणी में आते हैं।

### देवबंद शाखा

आधुनिक काल में मुसलमानों में सुधारों की सामान्यत: दो धाराएं ग्हों। एक, वह जिसका प्रतिनिधित्व सर सैयद अहमद खां और उनकी अलीगढ़ शाखा द्वारा हो रहा था, जो सुधारों के लिए पाश्चात्य जगत और शिक्षा की ओर देखते थे, और दूसरी, जो मुसलमानों को देशी अथवा पाश्चात्य प्रयासों से दूर रखने के पक्ष में थी। दूसरी धारा के लोग इस्लाम के परंपरागत रूप को शुद्ध रूप में चाहते थे और व्यवहार में परंपरा, कुरान एवं हदीस को प्रमुखता देते थे। उन्होंने अरबी भाषा और कुरान के अध्ययन को प्रमुखता दी। इनके प्रमुख नेता मौलाना, मौलवी, उलेमा और पीर थे। सामान्यत: भारत में इसी वर्ग का वर्चस्व रहा। इस श्रेणी के लोगों ने सर सैयद अहमद खां की शिक्षा नीति की कटु आलोचा की थी।

देवबंद आंदोल का प्रतिनिधित्व मुहम्मद कासिम ननौतवी (Muhammed Qasim Nanautavi) (1832–1880) और रशीद अहमद गंगोही (1828– 1905) ने किया। 1857 के विद्रोह में उनके एक अन्य साथी हाजी इमदादुल्ला थानाभवनी और उनके अनुयायियों ने भाग लिया, परंतु विद्रोह के असफल होने पर स्वयं मक्का (अरब) चले गए थे और अहमद गंगोही गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मौलाना कासिम ननौतवी ने 30 मई, 1866 को देवबंद में 'मदरसा दारुल उलूम' की स्थापना की। पहले उसका नाम 'मदरसा इस्लामिया अरिबया' रखा था, जो शीष्र ही बदल दिया गया।

दारुल उलूम की स्थापना का उद्देश्य बताते हुए 'दारुल उलूम देवबंद की सदसाला जिंदगी' के लेखक तैयब ने लिखा —

'हमारी तालीम का मकसद ऐसे नौजवान तैयार करना है, जो रंगोनस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी हों और दिलो-दिमाग के लिहाज से इस्लामी हों और दीन तथा सियासत के लिहाज से उनमें इस्लामी शकर (गुण) जिंदा हो।'

दारुल उलूम इस्लाम का पुनर्जागरण परंपरागत ढंग से करना चाहते थे। यहां धार्मिक शिक्षा की ही प्रमुखता रही। इनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करना और इस्लाम धर्म का प्रचार था। यहां पर मौलिक इस्लामिक परंपरा से शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से दूर रहने के कारण किसी प्रकार की अंग्रेज़ी सहायता न ली। यह चंदे द्वारा चलता रहा। The state of the s

दारुल उलूम की स्थापना के बाद से इसके प्रमुख संरक्षक मौलाना मुहम्मद कासिम ननौतवी (1867–1879), मौलाना रसदी अहमद गंगोही (1880–1905), शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन (1906–1914), मौलाना शाह अब्दुर रहीम रामपुरी (1915–1919) और मौलाना महमूदुल हसन (दोबारा 1918–1920) रहे।

1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इन्होंने भी चुनौती स्वीकार की। इन्होंने भारत को दारुल हरब कहा, क्योंकि यहां अंग्रेज भी हैं और अंग्रेजों के लिए जेहाद की बात कही। साथ ही हिंदुओं के साथ सहयोग की भी बात की। 1888 में यहां के उलेमाओं ने सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित 'संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा' और 'मुस्लिम ऐंग्लो ओरिएंटल सभा' के विरुद्ध फतवा दिया। पैन इस्लामवाद में इन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों का बड़ा विरोध किया। 1919 में जब मुफ्ती लियाकतुल्ला ने 'जमीयतुल उलमा-ए-हिंद' की नींव रखी तो देश के बड़े नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में भाग लिया। खिलाफ़त आंदोलन में उनकी सिक्रय भूमिका रही।

मुस्लिम अलगाववाद का उदय और प्रगति राष्ट्रीय विचारधारा की गति के विकास के साथ भारत के मुसलमानों में भी, विशेषकर उच्च और प्रभावी वर्ग में एक राजनीतिक संस्था के उद्भव का विचार उत्पन्न हुआ। मुस्लिम उच्च वर्ग यह कभी नहीं भूला कि वे भारत में कई शताब्दियों से शासक रहे थे और सभी महत्त्वपूर्ण पदों से उन्हें वंचित कर दिया गया। अंग्रेजी के प्रति मुसलमानों में सामान्यतः उदासीनता से अब अधिकतर महत्त्वपूर्ण पद हिंदुओं को मिलने लगे थे। प्रारंभ में मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का रुख कठोर था।

इस संदर्भ में जैसा कि पूर्व बताया गया है, सर सैयद अहमद खां ने अंग्रेज़ों की सहानुभृति प्राप्त करने के लिए अपने भाषणों और लेखों द्वारा भरपूर प्रयत्न किए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिन्द में बहादुर शाह दुवितीय को 'मुर्ख' कहा और जिन मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जेहाद का नारा दिया था, उन्हें 'नीच कुल के धूर्त मौलवी' कह कर पुकारा। भारतीय मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित किया। उन्हीं के प्रयत्नों से 1875 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस पर एक कॉलेज की स्थापना की गई, जो शीघ्र ही मसलमानों की गतिविधियों का केंद्र बन गया। अंग्रेज़ों ने 1870 के पश्चात अपना रुख मुसलमानों के प्रति बदल दिया था। अलीगढ कॉलेज के सभी प्रिंसिपल प्रारंभ में अंग्रेज थे, जैसे-सीडंस (1877-83), थियोडोर बैक (1883-99), मोरीसन (1899-1904) और आर्चबोल्ड। अलीगढ़ के छात्रों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए बैक ने छात्रावास में जाकर अपने भाषणों और बातचीत द्वारा मुसलमानों को मानसिक रूप से कांग्रेस विरोधी बनाया था। उसने 1886 में कॉलेज का उद्देश्य 'केवल शैक्षिक ही नहीं, वरन सामाजिक और राजनीतिक' बतलाया था।

मुसलमानों में भी एक अलग राजनीतिक संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इस संदर्भ में 1 अक्टूबर, 1906 को शिमला में मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल का आगा खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलना महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में इस योजना में अंग्रेज अधिकारियों का महत्त्वपूर्ण हाथ था। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने अलग निर्वाचन, विधान सभा में अधिक स्थान, सरकारी नौकरियों में महत्त्वपूर्ण और अधिक पद, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना और वायसराय कौंसिल में मुस्लिम स्थान की मांग रखी। वायसराय ने उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया और प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में एक पार्टी भी दी। अंग्रेजों ने इस घटना को बहुत महत्त्वपूर्ण माना और इसे भारतीय इतिहास में एक महान घटना कहा। इसी दिन एक ब्रिटिश अधिकारी ने श्रीमती मिंटो को एक पत्र में लिखा —

'मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। यह दूरदर्शितापूर्ण एवं राजनीतिक कौशल का एक ऐसा काम है, जो भारतीय इतिहास को अनेक वर्षों तक प्रभावित करता रहेगा। छह करोड़ बीस लाख भारतीय मुसलमानों को आज विद्रोही दल में सम्मिलित होने से रोक दिया गया है।'

प्रतिनिधिमंडल की सफलता से मुस्लिम नेताओं का उत्साह बढ़ा और 30 दिसंबर, 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। 1908 से ही आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया।

मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा का भाव पैदा करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना, उनकी आवश्यकताओं और भावनाओं को सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करना, मुस्लिम हितों की रक्षा करते हुए दूसरी जातियों से मित्रता स्थापित करना और सर आगा खां को लीग का स्थाई अध्यक्ष नियुक्त करना था।

1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसमें जातीय प्रतिनिधित्व की वृद्धि, प्रीवी कौंसिल में एक हिंदू और एक मुसलमान की नियुक्ति और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त स्थान की मांग की गई। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की राजभिक्त का पूरा लाभ उठाया और उनकी मांगों को स्वीकार कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हानि पहुंचाई। 1909 के अधिनियम द्वारा जो 'मारले-मिंटो

सुधार' के नाम से विख्यात हैं, मुस्लिम हितों का संरक्षण किया गया। मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र तय किए गए और उनकी जनसंख्या से अधिक उन्हें विधान सभाओं में स्थान दिए गए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने देश के भावी नक्शे को ही बदल दिया था। मुस्लिम लीग के 1909 और 1910 के अधिवेशनों में इन्हीं मांगों को आगे बढ़ाया गया था। इनमें पृथक चुनाव को बनाए रखने की मांग, कांग्रेस के कार्यक्रमों का विरोध और बंगाल विभाजन का समर्थन जैसी मांगें थीं।

सामान्यतः 1906 से 1911 तक मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नीति पर चलते हुए कांग्रेस का विरोध करती रही। परंतु देश-विदेश की घटनाओं ने उसे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए बाध्य किया। यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक मुस्लिम लीग अंग्रेजी शासन के प्रति राजभक्त संस्था थी और इसका नेतृत्व मुस्लिम जमींदारों, नवाबों और उच्च वर्ग के हाथों में था। इसमें मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय प्रतिनिधि नाममात्र को थे।

# भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका (1905-1914)

1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इस अधिवेशन में उदारवादिओं और उग्न राष्ट्रवादियों में टकराव प्रारंभ हुआ। बंग-भंग से संपूर्ण भारत में उत्तेजना आ गई। अतः सभी की निगाहें अधिवेशन की कार्यवाही पर थीं। उदारवादी स्वदेशी और बाईकॉट आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबिक उग्न राष्ट्रवादी इसका विस्तार चाहते थे। इसी भाति इंग्लैंड के युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स) के स्वागत के संदर्भ में भी टकराव था। उदारवादी इसके पक्ष में और तिलक व लाजपतराय इसके विरोध में थे।

1906 के कलकत्ता अधिवेशन में परस्पर ये मतभेद और अधिक बढ़कर आगे आए। कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए भी मतभेद उमरे। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटेन के उपनिवेशों की तर्ज पर स्वराज्य अथवा स्वशासन कांग्रेस का उद्देश्य रखा। इसमें प्रमुख रूप से चार प्रस्ताव — स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पारित हुए। 81 वर्षीय दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन के शब्दों को दोहराते हुए कहा, 'स्वतंत्रता हमारे जीवन की श्वास है। हम स्वतंत्रता चाहते हैं... हम दया की भीख नही मांगते, हम न्याय चाहते हैं।' अत: अध्यक्ष की ओजस्वी वाणी ने दोनों को मिलाकर रखा।

1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। अध्यक्ष पद के लिए उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में पुन: टकराव हुआ। टकराव में बल प्रयोग भी हुआ। अंत में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रवादियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वार बंद कर दिए गए। यह स्थिति 1916 तक बनी रही। एनी बेसेंट ने इसको 'एक दु:खद घटना' कहा है। कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग की। परंतु इसके लिए संवैधानिक तरीकों को ही महत्त्व दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों का कब्जा स्थपित हो गया और उग्र राष्ट्रवादी अलग कर दिए गए।

अंग्रेज सरकार का रवैया उदारवादियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रहा। लोकमान्य तिलक को शीघ्र ही बंदी बना लिया गया और 1908-1914 तक अर्थात अगले 6 वर्ष के लिए उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की गति भी धीमी हो गई। पुन: 1916 में दोनों दल मिल गए।

1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में और 1909 में लाहौर में हुआ। उग्र राष्ट्रवादियों के अलग हो जाने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी कम हो गई। उदाहरणत: लाहौर अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि केवल 243 थे, जिसमें 76 अकेले पंजाब के थे।

इसी काल में मार्ले-मिंटो सुधारों की घोषणा की गई। इनमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई, जिसमें 37 सरकारी और 32 गैर-सरकारी सदस्य थे। गैर-सरकारी में 5 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामज़द होते थे और 27 चुने हुए होते थे। इन 27 सदस्यों को भी भूमिगत आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, बल्कि विभिन्न वर्गों और विशेष हितों से जोड़ दिया गया था। इसमें 13 साधारण निर्वाचन मंडल से, 6 बड़े ज़मीदारों और 6 मुसलमानों के प्रतिनिधि होते थे। दो बंगाल और बंबई के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि होते थे।

1909 का मार्ले-मिंटो सुधार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी एक छलावा मात्र था। वस्तुत: इसके द्वारा अंग्रेजों ने मुसलमानों को खुश करने, उदारवादियों को उलझन में डालने और राष्ट्रवाद की तीव्र गति से बढ़ती भावना को नियंत्रित करने का प्रयास मात्र किया था। केंद्रीय लैजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य बढ़ा कर अब 69 कर दिए गए, परंतु न उनके अधिकार बढ़े, न शक्तियां ही। उन्हें केवल सहायक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और वे अधिक-से-अधिक प्रस्ताव रख सकते थे। वैसे भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत एक बड़ी कमी थी। इसने राजनीतिक अलगाव और विघटनकारी शक्तियों को बढाया। देखा-देखी अन्य समुदायों ने भी अलग से प्रतिनिधित्व की मांग करनी प्रारंभ कर दी थी। इससे पार्लियामेंटरी प्रणाली के स्थान पर स्वेच्छाधारी निरंकुशवाद को बढ़ावा मिला। वोट के अधिकार में भिन्तता ने हिंदू और मुसलमानों में कटुता को बढ़ावा दिया। सरकारी प्रतिनिधि शक्तिशाली थे, जबिक गैर-सरकारी उनकी दया पर निर्भर हो गए।

कुल मिलाकर 1909 के अधिनियम ने एक गहरी निराशा का वातावरण स्थापित किया। उदारवादियों ने इन सुधारों का स्वागत नहीं किया, परंतु इनको लागू करने में सहयोग देना स्वीकार किया।

1909 का अधिनियम एक कूटनीतिज्ञ चाल थी, जिससे हिंदू और मुसलमानों को अलग रखा जा सके। इससे मुसलमानों को भी संतुष्ट कर दिया गया। मुसलमान युवकों को कांग्रेस में जाने से रोका गया और उग्र राष्ट्रवादियों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आने पर नियंत्रण किया। इससे परस्पर दुवेष बढ़ा, परंतु मुसलमानों को निकट लाने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयास चलते रहे। 1911 में पूरे प्रयत्न किए गए कि आगामी बांकीपुर कांग्रेस की अध्यक्षता आगा खां करें। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने भी प्रयास किए, पर सफलता न मिली। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास का सबसे 'छोटा' (अवधि में) अधिवेशन था। इसमें कुल 207 प्रतिनिधि आए थे। यहां तक कि मुस्लिम बहुमत प्रांत पंजाब से एक भी प्रतिनिधि नहीं आया था। मुसलमानों को निकट लाने की दृष्टि से 1913 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने की थी। पारिवारिक परिवेश में वह हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंध रखता था, परंतु अध्यक्ष ने अपने भाषण में कांग्रेस की नीति और प्रोग्राम की बजाए टर्की के प्रश्न को ही प्रमुखता दी। अतः प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बडी असमंजस की स्थिति में थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से उसमें भी परिवर्तन आया।

### होमरूल आंदोलन

1914 में प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा से देश के राजनीतिक वातावरण में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने युद्ध में जर्मनी की हार को संसार भर में जनतंत्रवाद की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। इस घोषणा का प्रभाव भारत के राजनेताओं पर भी पड़ा। उदारवादियों को लगा कि ब्रिटेन जनतंत्रवाद के लिए युद्ध कर रहा है। युद्ध के बाद वह भारत को भी जनतंत्रवाद की दिशा में कुछ देगा। उदारवादियों ने तन-मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता देने का निश्चय किया और कहा, 'यदि हम साम्राज्य

के स्वतंत्र नागरिक होने के गौरव के अभिलाषी थे, तो हमें साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ना भी आवश्यक था। अतः भारतीयों ने इस युद्ध में जी-जान से मदद की। एनी बेसेंट, जो 1914 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में पधारी थीं, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा था —

'भारत साम्राज्यवाद के शिशु गृह में एक शिशु की भांति न रहना चाहता है और न वह आंसुओं के मूल्य के बदले में स्वतंत्रता की विनती करता है। वह एक राष्ट्र की हैसियत से साम्राज्य से न्याय चाहता है और स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। इस बारे में किसी को भ्रम जाल में नहीं होना चाहिए।'

एनी बेसेंट 1913 में जब इंग्लैंड गई थीं तब आयरलैंड की होमरूल लीग ने उन्हें सुझाव दिया था कि भारत की आज़ादी के लिए वे इसी प्रकार का आंदोलन करें।

इसी भाव से एनी बेसेंट कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुई थीं। 1914 में ही लोकमान्य तिलक भी जेल से छूटकर आ गए। इससे राष्ट्रवादियों में नवजीवन का संचार हुआ। संयोग से फरवरी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और नौ महीने के बाद फिरोज्ञशाह मेहता की मृत्यु हो गई। अतः इन सभी घटनाओं ने उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को एक-दूसरे के निकट ला दिया। एनी बेसेंट के होमरूल और तिलक के स्वराज्य के जन्मसिद्ध अधिकार की भावना ने राष्ट्रवादियों को आकर्षित किया। इसका परिणाम होमरूल आंदोलन था।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एनी बेसेंट ने इंग्लैंड की अपनी यात्रा में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन होमरूल पार्टी की स्थापना की कोशिश की थी, पर सफलता न मिली थी। उन्होंने लंदन में भी होमरूल लीग की स्थापना की। वापस लौटने पर उन्होंने साप्ताहिक-पत्र 'कॉमन वील' प्रारंभ किया। छ: महीने बाद एक और दैनिक पत्र 'न्यू इंडिया' शुरू

किया। अतः इन पत्रों के द्वारा स्वशासन की मांग की गई।

होमरूल आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों की भांति स्वशासन की स्थापना करना था। एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक-पत्र 'कॉमन वील' के प्रथम अंक में लिखा था —

'राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं, प्रांतीय विधान सभाओं तक राष्ट्रीय सदस्यों के रूप में स्वशासन की स्थापना करना है। इस राष्ट्रीय संसद के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की विधान सभाओं के समान ही होंगे। उन्हें नाम चाहे जो भी दिया जाए और जब ब्रिटिश साम्राज्य की संसद में स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि लिए जाएं, तो भारत का प्रतिनिधि भी उस संसद में पहुंचे।'

एनी बेसेंट का यह भी विचार था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान ही भारत को स्वशासन दे दे। एनी बेसेंट को यह भी लग रहा था कि यदि शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीकों से आंदोलन नहीं चलाया गया, तो देश की राजनीति पर क्रांतिकारियों का प्रभुत्व हो जाएगा। अतः वे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को भी रोकना चाहती थीं। इसी प्रकार वह भारतीय राजनीति में आई शिथिलता और निराशा को खत्म करना चाहती थीं। अतः संक्षेप में होमरूल आंदोलन न पूर्णत: उदारवादी था और न क्रांतिकारी। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ही अधिकारपूर्वक होमरूल की मांग कर रहे थे। होमरूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की गई। होमरूल लीग में वे स्वयं अध्यक्ष बनीं और इसके अन्य प्रमुख नेता अरुंडेल, पी. सी. रामास्वामी अय्यर, वी.पी. वाडिया थे। अतः इस आंदोलन के द्वारा एनी बेंसेंट स्थान-स्थान पर जाकर, इसकी शाखाएं खोल कर देश में पुन: जागरण लाई। इनके प्रचार से कई प्रांतों की ब्रिटिश सरकारें भी विचलित हो गईं। बंबई और सेंट्रल प्रांत से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अक्टूबर 1916 तक संपूर्ण देश में लगभग इसकी 500 शाखाएं स्थापित हो गई। 1915 के बंबई अधिवेशन में भी होमरूल लीग बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। एक अन्य बैठक में एनी बेसेंट के विरुद्ध बंबई सरकार की कार्यवाही की आलोचना की गई।

वस्तुतः होमरूल आंदोलन की शुरुआत ही लोकमान्य तिलक ने की थी। मार्च 1916 में तिलक ने पूना में होमरूल लीग की स्थापना की। तिलक के ही सहयोग से एनी बेसेंट इस आंदोलन को संचालित करने के लिए तैयार हुईं। जनवरी से जून 1917 तक एनी बेसेंट ने संपूर्ण देश का दौरा किया।

सरकार ने तिलक और एनी बेसेंट के बढ़ते हुए प्रभाव को गंभीरता से देखा एवं दमनकारी नीति अपनाई। एनी बेसेंट के दोनों पत्रों पर प्रतिबंध लगा। एनी बेसेंट को अरुंडेल व वाडिया के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक पर भी दिल्ली और पंजाब में आने पर प्रतिबंध लगाए गए। सरकार की इन दमनकारी



एनी बेसेंट

कार्यवाहियों से चारों ओर विरोध सभाएं हुईं। स्थान-स्थान पर प्रदर्शन किए गए। मजबूर होकर एनी बेसेंट को छोड़ दिया गया। इन्हीं दिनों 20 अगस्त, 1917 को भारत सचिव मांटेग्यू की प्रसिद्ध घोषणा हुई, जिसमें धीरे-धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की बात की गई। इस घोषणा से होमरूल आंदोलन भी प्रायः समाप्त हो गया।

होमरूल आंदोलन का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत की उदासीन राजनीति में चेतना पैदा हुई। भारतीय अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत हुए। पं. नेहरू ने इस बारे में 'मेरी कहानी' में लिखा, 'हम नौजवान एक अजीब उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे कि भविष्य में कुछ होगा।' सरकार को नई सुधार योजना को लागू करने के लिए विवश किया गया और स्थान-स्थान पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ।

### लखनऊ समझौता (1916)

1911-1916 के दौरान देश-विदेश की घटनाओं ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सोच में परिवर्तन किया। मुस्लिम लीग और अंग्रेजों में परस्पर लगाव कम होता गया। 1911 में बंगाल को पुन: एक करने से मुसलमान क्षुब्ध हुए। दूसरे, 1911 में इटली और टकीं के बीच युद्ध में मुसलमानों की भावनाओं के विपरीत अंग्रेज़ों ने इटली का साथ दिया। इससे मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज ईसाई देश की ही मदद करेंगे। तीसरे, 1913 में मुस्लिम लीग के संविधान में परिवर्तन हुआ। उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के संरक्षण में रहते हुए भारत की स्थिति के अनुकुल स्वायत्त शासन की प्राप्ति की मांग को स्वीकार किया, जिससे क्षुब्ध होकर आगा खां जैसे प्रसिद्ध मुस्लिम लीग के प्रमुख, लीग को छोडकर चले गए। चौथे, मुस्लिम लीग में पुरानी पीढ़ी के स्थान पर नवयुवक आए, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, डॉ. एम. ए. अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये सभी प्रबुद्ध थे और इनमें से कई पत्रों के संपादक भी थे, जो जन-भावना से भी परिचित थे। पांचवें, महायुद्ध में बल्कान और पश्चिम एशिया के प्रति अंग्रेजों की नीति से मुसलमानों में बौखलाहट होने लगी थी। छठे, सर्व इस्लामवाद का उद्घोष सभी मुस्लिमों को उत्तेजित कर रहा था। अतः मुस्लिम सोच में कुछ देर के लिए बदलाव आया। सातवें, 1909 के अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, परंतु उसको लागू करने में सरकार को सहयोग दिया। इसका कारण नए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। आठवें, कांग्रेस को मुसलमानों को साथ लेने में यद्यिप ज्यादा सफलता नहीं मिली, परंतु वह भी उनकी सहायता और सहयोग की इच्छुक थी।

अतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग धीरे-धीरे एक दूसरे के निकट आए। 1913 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में टर्की के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट की। 1915 में लीग के अधिवेशन में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, जैसे — महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसमें हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। इसमें एक सिमित बनी, जिसे दोनों ने स्वीकार किया। इसी आधार पर लखनऊ समझौता हुआ।

1916 में इन दोनों के बीच कई बैठकें हुईं। इसमें दो विषय विचारणीय थे — प्रथम, मुसलमानों की पृथक चुनाव प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनकर वर्तमान स्थिति बनाए रखी जाए, और दूसरा, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अनुपात निश्चित हो। अंततोगत्वा दोनों में समझौता हो गया और दोनों ने मिलकर अब अंग्रेज़ों से मांग की कि, 'भारतवर्ष को पराधीनता की वेदी से ऊपर उठा कर आत्मशासित उपनिवेश की भांति साम्राज्य के कामों में बराबर का

हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया जो अब तक की उसकी नीति के विरुद्ध था। इस समझौते से कुछ समय के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। यह समझौता अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के 'बांटो और राज करो' की नीति की सफलता थी।

संभवत: समझौता करते समय तत्काल लाभ पर ही ध्यान दिया गया, पर उसके दूरगामी परिणामों को अनदेखा कर दिया गया। यह सोचना कि सांप्रदायिक निर्वाचन को आधार मानकर देश को एकता की लड़ी में पिरोया जा सकेगा, एक बड़ी भूल थी। एक विद्वान ने लिखा है कि कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने समझा था कि जो समझौता हो रहा है, वह सौदे का अंतिम अध्याय है, पर वस्तुत: वह केवल पहला अध्याय निकला और उसके अंतिम अध्याय का शीर्षक था 'पाकिस्तान'। अगले चार-पांच वर्षों तक हिंदू-मुस्लिम एकता का भाव प्रकट हुआ, जिसका गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों में दर्शन हुआ।

### अभ्यास प्रश्न

- 1. 'सर सैयद अहमद खां एक सुधारवादी ये' इस कथन का मूल्याकन कीजिए।
- 2. अलीगढ़ एवं देवबंद आंदोलनों में अंतर बताइए। दोनों में से किस आदोलन का भारत के राष्ट्रवादी आदोलन में अधिक योगदान रहा ?
- 3. भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या कारण थे ? अग्रेज़ी की 'बाटो और राज करा' की नीति की सफलता में इसका क्या योगदान था?
- 4. 1905-1914 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का विश्लपण कीजिए।
- 5. लखनक समझौते के लिए कौन सो परिस्थितियां जिम्मदार थीं। इस समझौत का क्या परिणाम हुआ?
- 6. एनी बेसेंट एवं तिलक के आदालन के क्या उद्देश्य थे और उसके क्या महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले?
- 7. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -
  - (क) 1907 की सूरत फूट
  - (ख) एनी बेसेंट
  - (ग) सर सैयद अहमद खा

### परियोजना कार्य

1906 से 1916 के मध्य जिन स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लाग के आधवशन हुए, उनकी सूची बनाइए एवं प्रत्येक सत्र के अध्यक्ष का नाम लिखिए।

### अध्याय



# गांधी जी, राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां

### महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश

भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 1919 का वर्ष एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसी वर्ष में महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति का देश के राजनीतिक आंदोलन में सिक्रिय रूप से पदार्पण हुआ, जिनके नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक के बाद एक कई राजनीतिक आंदोलनों का क्रम निरंतर चला। महात्मा गांधी वर्तमान युग के एक महान चिंतक, विचारक और सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय सामाजिक जीवन की मूल समस्याओं पर गहन चिंतन व मनन किया। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि व मार्ग भी सुझाया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था।

महात्मा गांधी का जन्म 2अक्टूबर, 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास कर्मचंद गांधी था। इनका परिवार धर्मपरायण, परंपरावादी और विष्णुभक्त था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। 1887 में वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में वहां से बैरिस्ट्री पास करके

लौटे। 1893 में वे एक मुकद्दमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। यहां वे एक वर्ष के लिए गए थे, परंतु लगभग 22 वर्ष रहे। वहां पर वे प्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की रंगभेद नीति से बहुत नाराज हुए और इसके विरुद्ध उन्होंने 1893 से 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। जनवरी 1915 में जब वे भारत लौटे तो भारत भी प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों की मदद में लगा हुआ था। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार

के बिना शर्त के सहयोगी के रूप में आए। उन्होंने अपने को ब्रिटिश सरकार का 'भर्ती करने वाला साजेंट' बताया और भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की जन-धन से सहायता करने को प्रेरित किया। उन्हें लगा कि अंग्रेज इस महायुद्ध में उच्च सिद्धांतों की रक्षा के लिए लगे हैं। उन्हें लगता था कि अंग्रेज युद्ध के परचात भारत के लिए स्वाधीनता की दिशा में काम करेंगे, परंतु उनका स्वप्न शीघ्र ही टूट गया। इससे पूर्व कि हम राजनीतिक आंदोलन में उनके प्रमुख क्रियाकलापें का वर्णन करें, उनके विचारों विशेषकर, सत्य,



महात्मा गांधी

अहिंसा और रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में, जानना आवश्यक है।

### गांधी जी के विचार

गांधी जी के राजनीतिक विचार धर्म पर आधारित थे। उन्होंने धर्म को सांप्रदायिक मत के रूप में नहीं अपनाया। उनका हिंदू धर्म में अटूट विश्वास था, परंतु उनका हिंदू धर्म एक मानव धर्म के रूप में है। वे राजनीति में सत्य, अहिंसा, नैतिकता, विश्वबंधुत्व, त्याग और आत्मविश्वास को महत्त्व देते थे।

गांधी जी ने अपने विचार 1909 में 'हिंद स्वराज्य' नामक पुस्तक में लिखे। उन्होंने यह विचार 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए एक काल्पनिक संवाद के रूप में दिए थे, जो उनके विभिन्न व्यक्तियों से हुए अनुभवों के आधार पर थे। मूल किताब गुजराती में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने विभिन्न विषय, जैसे — पश्चिमी देशों में यूरोप और अमेरिका में फैली आधुनिक सभ्यता का त्याग, भारत

में प्राचीन काल से धर्म परायण व नीति प्रधान सभ्यता का समर्थन, अहिंसा का समर्थन, यंत्रवाद का विरोध, सत्याग्रह का पोषण और आत्मबल की महत्ता को दर्शाया है। 'हिंद स्वराज्य' की प्रस्तावना में स्वयं गांधी जी ने लिखा है कि उनका सारा प्रयत्न हिंद स्वराज्य में बनाए हुए स्वराज्य की स्थापना करने के लिए ही है। उन्होंने उसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणाबल बताई और पूरी तरह स्वदेशी अपनाने पर बल दिया।

### 🛘 सत्य

गांधी जी ने अपने विचारों में सत्याग्रह पर बहुत बल दिया है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह यानी सत्य के लिए कष्ट सहकर आग्रह करना। गांधी जी सत्य के लिए अहिंसा के तरीकों के पक्षपाती थे। अतः सत्य के लिए स्वयं कष्ट सहते हुए प्रयत्न करना उन्हें मंजूर था। वे सत्याग्रह का प्रयोग केवल नीति के रूप में नहीं, बल्कि सिद्धांत के रूप में करते थे। गांधी जी ने स्वयं लिखा था कि 'सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत है, जो मनुष्य मात्र के प्रेम पर आधारित है। इसमें विरोधियों के प्रति घृणा की भावना नहीं है।' वे सत्याग्रह को सर्वोपिर बल मानते थे।

गांधी जी सत्याग्रही के लिए चार शर्ते आवश्यक मानते हैं। सत्याग्रही को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गरीबी अपनानी चाहिए, सत्य-पालन तो करना ही चाहिए और हर हालत में अभय बनना चाहिए। गांधी जी अपने चिंतन में नैतिकता पर बहुत बल देते थे। उनका कहना था कि सत्य नैतिकता का सार है।

### 🛘 अहिंसा

गांधी जी ने सत्य के साथ अहिंसा पर बहुत बल दिया। उन्होंने अहिंसा को कायरता का नहीं, अपितु वीरता का प्रतीक माना। 11अगस्त, 1946 के 'यंग इंडिया' के अंक में उन्होंने लिखा, 'यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझ कर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। इसके विपरीत वह दुराचारी का पूर्ण आत्मबल से सामना करने की प्रेरणा देता है। इस सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति अपनी इज्ज्ञत, धर्म और आत्मा की रक्षा के लिए एक अन्यायपूर्ण साम्राज्य की समस्त शक्तियों को भी चुनौती दे सकता है और अपने पराक्रम द्वारा उसके पतन के बीज भी वो सकता है।

الخاليات الرجير اليخبيين أشيورك كي الخلف الر

महात्मा गांधी का विचार है, जो व्यक्ति अंतःचेतना व आत्मा में विश्वास करता है वही सत्य, अहिंसा और प्रेम के तत्त्व को समझ सकता है। जब भी मानव की आत्मा जाग्रत होती है, वह हिंसा से दूर हो जाता है। अहिंसा प्रेम का स्वरूप है। उन्होंने अहिंसा के बारे में स्वयं कहा है, 'मैं विश्वास करता हूं कि अहिंसा में समस्त समस्याओं के निराकरण की शक्ति है। साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि विश्व में कोई भी देश यदि समस्त समस्याओं को अहिंसा द्वारा हल कर सकता है, तो वह केवल भारत है।'

महात्मा गांधी का विश्वास था कि आज भी दुनिया में जितने लोग जिंदा हैं, वे बताते हैं कि दुनिया का आधार हथियार बल नहीं है। उनके अनुसार इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि दुनिया इतने हंगामों के बाद भी टिकी हुई है।

### 🛘 साधन और साध्य

महात्मा गांधी की सत्याग्रह और अहिंसा में अटूट श्रद्धा थी। वे अपने राजनीतिक आंदोलनों में भी कोई हिंसा, छल-कपट अथवा धोखे का मार्ग न अपनाकर सत्य-अहिंसा को ही महत्त्व देते थे। महात्मा गांधी का निश्चित मत था कि केवल साध्य ही पवित्र नहीं होना चाहिए, बल्कि साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। वे साधन और साध्य को बीज और पौधे की भांति एक-दूसरे से संबंधित मानते थे। उनका मत था कि हिंसा के मार्ग से प्राप्त साधन बाद में नष्ट हो

जाएगा। विश्व के इतिहास में उनका यह प्रयोग अलौकिक और कल्पनातीत था।

### रचनात्मक कार्यक्रम

गांधी जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अर्फ रचनात्मक कार्यक्रमों में अस्पृश्यता को दूर कले हिंदू-मुस्लिम एकता और नारी सुधार को प्रमुखता दी। गांधी जी ने अछ्तोद्धार का राष्ट्रव्यापी प्रयत्न किया उन्होंने अछूत को 'हरिजन' नाम दिया। इसे हिंदू जाति पर कलंक और सामाजिक सुधार की दिशा में अनेक सिर वाला दैत्य बताया। इसके उन्मूलन के लिए उन्होंने दोनों प्रकार के मार्ग बतलाए- सधारवादी भी और आंदोलनकारी भी। उन्होंने उपवासों, देशव्यापी भ्रमणों, हरिजन सेवक संघ के रूप में स्थापित संगठनों. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के प्रयासों और कानूनों द्वारा इस प्रथा के संपूर्ण उन्मूलन का प्रयास किया। गांधी जी को अपने इस उद्देश्य में यद्याप पूर्ण सफलता नहीं मिली, परंतु उन्हें इस समस्या को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय है। उन्होंने शताब्दियों से हिंदुओं से अलग पड़े अस्पृश्यों को राष्ट्र की मुख्यधा। से जोडने का भी प्रयास किया।

दूसरे, गांधी जी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए असीम प्रयास किए। उनके दक्षिण अफ्रीका के पूर्व—अनुभवों ने उन्हें इन एकता के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया। लखनऊ समझौते ने उनमें और आशा जगा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अनेक मुसलमान उनके निकट आए। वे, दोनों की परसर एकता में ही देश की मुक्ति देखते थे और अगले 40 वर्षों तक उन्होंने इसके लिए भरसक प्रयत्न किए। गांधी जी इस एकता की गंभीरता और किनाइयों से परिचित थे। उन्होंने एक पत्र में इस गंभीरता को 'समस्याओं की समस्या' कहा था और कई बार इसके कारण वे क्षुड्य भी हो गए थे, परंतु वे जीवन भर उसके लिए एकाग्रता से जुड़े रहे। उनके असीम प्रयत्नों से 1919 से 1922 तक हिंदू—मुस्लिम सौहाई

Land Control of the C

का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ। उनका विश्वास था कि देश की आजादी के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता आवश्यक है। अतः उन्होंने इसके लिए सिक्रय प्रयास किए।

उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में नारी उत्थान महत्त्वपूर्ण था। उन्होंने महिलाओं में पूर्व-प्रथा, बाल-विवाह और बहुविवाह का विरोध किया। उन्होंने प्रहिलाओं का आहवान किया कि वे पर्दा त्याग कर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ें। अनेक महिलाओं को विदेशी वस्तओं का बहिष्कार करने, वस्त्रों को जलाने और शराब के ठेकों पर धरना देने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा-विवाह और अंतर्जातीय विवाह पर बल दिया। उनका विश्वास था कि महिलाओं की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा. जब तक वे स्वयं आगे नहीं आएंगी। महात्मा गांधी को इस बात का श्रेय है कि वे भारतीय महिलाओं को राजनीति में लाए। साथ ही चरखे और खादी के द्वारा उन्होंने स्वदेशी बस्त्रों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने में योगदान दिया।

### 🛘 स्वदेशी

गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों में स्वदेशी आंदोलन को बड़ा महत्त्व दिया। उन्होंने घरेलू उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। उनका चरखा कातना शीघ्र ही भारत के ग्रामों के घर-घर में प्रचलित हो गया। गांधी जी ने जहां भारतीयों में आर्थिक आत्मनिर्भरता जगाई, वहां भारतीयों को खादी पहनने का भी संदेश दिया।

### 🛘 स्वराज्य

गांधी जी ने अपने चिंतन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में रामराज्य की स्थापना कहा। उन्होंने अहिंसक स्वराज्य की कल्पना की, जिसमें आदर्श राज्य की स्थापना होगी, जिसमें संपूर्ण देश छोटे-छोटे जन समृह,

ग्रामों में निवास करेगा और उनके संगठन के शांतिपूर्ण अस्तित्व की मुख्य शर्त ऐच्छिक सहयोग की होगी। राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पर नियंत्रण रखे। अतः यह एक राज्यविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता का अभाव होगा, जिसमें न कोई शासक होगा और न कोई शासित। गांधी जी इस मत को मानते थे कि वही सरकार सर्वोत्तम होती है, जो न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। रामराज्य एक प्रकार से नैतिक राज्य होगा।

### भारत में गांधी जी के प्रारंभिक प्रयोग

### 🗖 चंपारण सत्याग्रह (1917)

गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया। यहां पर यूरोपीय बगीचों के स्वामी नील की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे। वे किसानों को नील की खेती करने और उसकी पैदावार को सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन के कम-से-कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पडती थी और उसे सस्ते दामों पर बेचना पडता था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों से प्रभावित होकर यहां के किसानों ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी चंपारण गए और वहां के किसानों की दयनीय दशा को देखा। उनके आगमन से चंपारण के ज़िला अधिकारियों में बेचैनी हुई और उन्हें चंपारण छोडने का आदेश दिया गया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और उसके लिए संघर्ष को तत्पर हो गए। सरकार ने परिस्थितियों को भांपते हुए अपना आदेश वापस ले लिया और एक जांच समिति बैठाने का निश्चय किया, जिसका एक सदस्य स्वयं गांधी जी को भी बनाया गया। जांच समिति ने किसानों की दशा स्धारने के लिए कुछ कार्यवाही की। इसी तरह से इस प्रारंभिक और स्थानीय सत्याग्रह से गांधी ज़ी को प्रत्यक्ष भारतीय किसानों की दयनीय दशा और समस्याओं की जानकारी मिली और उन्हें लगा कि सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है।

### 🗖 खेड़ा सत्याग्रह (1918)

गांधी जी के सत्याग्रहों की कड़ी में दूसरा खेड़ा के किसानों का सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने से किसानों की हालत खराब हो गई। मजबूरन यहां के किसानों ने भूमिकर देने से मना कर दिया। गांधी जी ने यहां भी किसानों का समर्थन किया। इस संघर्ष में सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी सिक्रय भाग लिया। यहां भी सरकार को ज्ञुकना पड़ा और यह निर्णय हुआ कि सरकार को जो किसान भूमिकर दे सकते हैं, उन्हें ही देने का आदेश दे। अत: कुछ समय बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन का भावी राष्ट्रीय आंदोलन को यह लाभ हुआ कि गांधी जी को सरदार वल्लभभाई पटेल जैसा कर्मठ और समर्पित अनुगामी मिल गया।

### अहमदाबाद के मिल मज़दूरों की समस्या (1918)

1918 में ही अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का वेतनवृद्धि के प्रश्न पर वहां के मिल मालिकों से झगड़ा हो गया। मजदूरों ने मिल में हड़ताल कर दी। मिल मालिक किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार न थे। गांधी जी ने इस झगड़े के निपटारे का प्रयत्न किया। गांधी जी ने मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि को उचित ठहराया। साथ ही उन्होंने मजदूरों को मिल मालिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा न करने को कहा। स्वयं गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। चौथे ही दिन मिल मालिकों ने उनकी बात मान ली और हड़ताल समाप्त कर दी गई।

गांधी जी के चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों में भाग लेने ने उन्हें यहां की धरती की समस्याओं और यहां के जनजीवन से जोड़ दिया। उन्होंने अपने भावी राष्ट्रीय आंदोलन की योजना देश की गरीबी व निर्धन जनता को ध्यान में रखकर बनाई।

# रॉलट ऐक्ट (मार्च 1919) और रॉलट ऐक्ट विरोधी सत्याग्रह

गांधी जी ने भारत आगमन पर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, जिन्होंने उन्हें आगामी दो वर्षों तक भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी की भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई थी, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इसी भांति उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के लिए सरकार से और अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ भी संघर्ष किया।

सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर आशा के विपरीत भारतीयों को अकाल, महामारी, आर्थिक शोषण, प्रेस के कठोर नियम और अन्य दमनकारी गतिविधियां मिलीं। युद्ध के दौरान भारतीय सुरक्षा अधिनियम भी पारित किया गया, जो युद्ध के काल में ही संभव था। अतः भारत सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधान मंडल में दो बिल प्रस्तुत हुए। इतिहास में यह 'रॉलट बिल' के नाम से प्रसिद्ध है। इन दो बिलों में से एक को 19 मार्च, 1919 को पास कर दिया गया।

इस ऐक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध 'न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील' किया जा सकता था। इसे 'काला कानून' कहकर पुकारा गया और महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर यह चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, तो इसके विरोध में e + 1, 1 - 6

देशव्यापी सत्याग्रह किया जाएगा। 'हडताल' शब्द का मंभवत: प्रथम बार उपयोग किया गया। पहले 30मार्च. 1919 की तारीख देशव्यापी हडताल के लिए तय हुई, परंतु बाद में सभी जगह समाचार न पहुंचने पर यह 6 अप्रैल, 1919 कर दी गई। बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन हुआ। यह एक अभृतपूर्व हडताल थी। चारों ओर हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में हड़ताल 30 मार्च को ही हो गई। आर्य समाज नेता स्वामी श्रद्धानंद को चांदनी चौक में जब सरकार ने आगे बढ़ने पर कड़ी चेतावनी दी, तो उन्होंने अपना सीना खोल कर कहा 'हिम्मत है तो मारो गोली'। इस प्रकार के उमंग भरे प्रसंग जगह-जगह पर हए। गांधी जी को 9 अप्रैल को दिल्ली के निकट पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉ. सत्यपाल और डॉ. किचलू को अमृतसर में 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर में जनता ने रोष में आकर विशाल जुलूस निकाला, कई यूरोपीय मार दिए गए। स्थानीय बैंक लुटे गए।

# जिलयांवाला बाग हत्याकांड (13अप्रैल, 1919)

13अप्रैल, 1919 को अमृतसर में एक महान घटना हुई, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 10-12 अप्रैल, के बीच अमृतसर में बड़ी हलचल रही। 13 अप्रैल, जो बैसाखी का दिन था, पंजाब में फसल कटाई की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक एकत्रीकरण और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थान-स्थान पर इसकी घोषणा की गई। साथ ही उसी दिन सायंकाल 4 बजे जिलयांवाला बाग में एक जलसे की भी घोषणा की गई। वास्तव में जिलयांवाला बाग कोई बाग नहीं, बिल्क स्वर्ण मंदिर के निकट एक खाली जगह थी, जिसके चारों ओर मकान थे और निकलने का केवल

एक मार्ग था। यह कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। यहां प्राय: जनसभाएं होती रहती थीं। अत: जलियांवाला बाग में जलसा हुआ, जिसमें रॉलट ऐक्ट का विरोध हुआ। जनरल डायर के अनुसार लगभग 15-20 हजार लोग थे। जनरल डायर ने जलसा करने वालों को सबक सिखलाना चाहा। उसके पहुंचने से पहले सात वक्ता बोल चुके थे और बुज गोपीनाथ नामक व्यक्ति ने एक कविता, 'फ़रियाद' पढकर पुरी की थी। जनरल डायर ने जाते ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग दस मिनट तक निरंतर गोलियां चलती रहीं। डायर के अनुसार कम गोलियां चलाना एक हिंसात्मक बेवकुफ़ी होती। उसके लिए फ्रांस का रणक्षेत्र और अमृतसर की यह मीटिंग एक ही बात थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 के लगभग थी, मृतकों की लाशों का कोई विचार न करके रात्रि आठ बजे अमृतसर में कर्फ्य लगा दिया गया।

अमृतसर के भयंकर हत्याकांड के साथ 15 अप्रैल को लाहौर व अमृतसर, 16 अप्रैल को गुजरांवाला, 19 अप्रैल को गुजरात व 24 अप्रैल को लायलपुर में फ़ौजी कानून लागू कर दिया गया। यह फ़ौजी शासन शीघ्र ही मनमानी करने पर उतारू हो गया। अमृतसर में दो मास तक बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। वकीलों से कुलियों का काम लिया गया। कुछ लोगों द्वारा कुमारी शेरवुड के अपमान पर उक्त गली में जहां वह रहती थी, लोगों को रेंग कर चलना पडता था। विद्यार्थियों को नित्य कई बार कोतवाली जाना पड़ता था। असंख्य लोगों को धप में खड़ा करने, चांटे मारने, दाढी-मूंछ नोंचने और बेंतें लगाने की सजा दी जाती थी। वास्तव में यह मार्शल लॉ ब्रिटिश प्रशासन के आतंकवाद की पराकाप्ट थी। कांग्रेस के अनुसार इस काल में 108 व्यक्तियां को मृत्यदंड और पंजाब के लोगों को अनेक वर्षों की सजा दी गई।

इस हत्याकांड की जांच-पड़ताल के लिए 19 अक्टूबर, 1919 को हंटर कमेटी की नियुक्ति हुई, जिसकी रिपोर्ट 28 मई, 1920 को प्रकाशित हुई। कांग्रेस ने भी जांच के लिए अपनी अलग समिति बनाई।

जिलयांवाला बाग की घटना जनमानस में एक टीस बन कर रह गई। अंग्रेजों ने प्राय: जनरल डायर का पक्ष लिया। किसी ने उस घटना को 'मानसिक असंतुलन' कहा, तो किसी ने 'आत्म-सुरक्षा' का कारण बताया। यहां तक कि कुछ ने जनरल डायर को 'ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक' कहकर सम्मानित किया और उसे एक तलवार और 20,000 पौंड की राशि भी दी।

परंतु भारतीय इस घटना को न भूले। गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों को भारत में शासन करने का नैतिक औचित्य नहीं है। उन्होंने और रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी उपाधियां त्याग वीं।

#### खिलाफ़त आंदोलन

20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही टर्की के प्रश्न पर भारत के मुसलमानों में चेतना जाग्रत हुई थी। टर्की का सुल्तान मुस्लिम जगत के प्रमुख के रूप में खलीफ़ा भी था और इस भांति सुल्तान और खलीफ़ा के पद एक ही व्यक्ति को मिले हुए थे। महायुद्ध की घोषणा में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध टर्की के होने से भारतीय मुसलमानों में तीव्र उत्तेजना हुई। मुसलमानों की यह बेचैनी शीघ्र ही खिलाफ़त आंदोलन के रूप में प्रकट हुई।

खिलाफ़त आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ़ टर्की के खलीफ़ा के समर्थन में आंदोलन था। टर्की के टुकड़े होने से मुसलमान भयभीत थे, उन्हें मुसलमानों के धार्मिक स्थानों के भविष्य की चिंता थी।

मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. एम. ए. अंसारी, डॉ. सेफुद्दीन किचल, मौलती अब्दुल बरी (लखनऊ), हकीम अजमल खां आर अली पंधु, इसके प्रमुख नेता थे। आजाद ने 1912 में मेल हिलाल' और मोहम्मद अली ने 'द कॉमरेड' पत्र प्रारंभ किए। युद्ध के दौरान अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और युद्ध समाप्त होने पर उन्हें दिसंबर 1919 में छोड दिया गया।

खिलाफ़त आंदोलन मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों --बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में ज्यादा तीव्र था। 19अक्टूबर, 1919 को समूचे देश में 'खिलाफ़त दिवस' मनाया गया। 23 नवंबर को हिंद और मुसलमानों की एक संयुक्त कांफ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 19 जनवरी, 1920 को अली बंधु भारत के वायसराय से मिले, पर निराशा हाथ लगी। एक खिलाफ़त मैनीफ़ेस्टो भी तैयार किया गया। महात्मा गांधी को देश की आजादी के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता आवश्यक लगी। उन्होंने खलीफ़ा के प्रश्न पर मुसलमानों को सहयोग देकर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसी बीच सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफ़त कमेटी बनाई गई। उलेमाओं ने जमायत-उल-उलेमा की भी स्थापना की। मार्च 1920 में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भी भेजा गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली।

ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया और 10 अगस्त, 1920 को सेवर्स (Sevrce) में संधि की गई, जिसके द्वारा टर्की का विभाजन कर दिया गया। टर्की के सुल्तान को भी बंदी बनाकर कुस्तुंतुनिया भेज दिया गया। कुछ समय बाद यह आंदोलन स्वत: ही स्थगित हो गया।

खिलाफ़त आंदोलन में गांधी जी के सहयोग से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य हुआ। कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेना प्रारंभ किया और मौलाना आजाद, अंसारी और हकीम अजमल खां जैसे नेताओं ने कांग्रेस में प्रमुख भूमिका निभाई। परंतु खलीफ़ा का प्रश्न समाप्त होते ही हिंदू-मुस्लिम एकता ज्यादा देर तक न रह सकी। मुसलमानों का टर्शी के प्रति यह प्रेम वास्तव में राष्ट्रीय न होकर धार्मिक था। देश के एक विद्वान के अनुसार ऐसे मुसलमान अपना राष्ट्रीय मूल अन्यत्र सोचते थे। मुगल सम्राटों ने भारत के बाहर किसी खलीफ़ा या आध्यात्मिक नेता को मान्यता न दी थी। एम. सी. चागला ने जो स्वतंत्र भारत में भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, खलीफ़ा आंदोलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जोड़ने को एक 'महान गलती' कहा है, क्योंकि इससे मुसलमानों में देश के बाहर भक्ति-भाव पैदा हुआ। अतः इससे सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला।

# असहयोग आंदोलन (1920-1922)

रॉलट ऐक्ट, जिलयांवाला बाग कांड और खिलाफ़त आंदोलन के उत्तर के रूप में गांधी जी ने 1 अगस्त, 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में और पुनः दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया। कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की बजाए स्वराज्य घोषित किया गया। मोहम्मद अली जिना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के इस असहयोग से सहमत न थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड दी।

आंदोलन के कार्यक्रमों में उपाधियां और अवैतनिक पदों का त्याग, स्थानीय संस्थाओं में नामज़द सदस्यों का त्यागपत्र, सरकारी समारोहों और दरबारों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी माल का प्रयोग, सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों का त्याग और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, चुनावों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों में वकीलों का बहिष्कार और राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना प्रमुख थे। इसके अलावा हिंदू-मुस्लिम एकता और छुआछूत दूर करने का प्रयास भी कार्यक्रम का भाग था। आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने अपनी उपाधियां त्याग कर किया। देश के अन्य नेताओं और प्रभावी व्यक्तियों ने भी अपनी उपाधियां और प्रदिवयां छोड़ दीं। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़े। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। देश के सभी बड़े नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ी। विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। कोई भी कांग्रेसी विधान मंडल के चुनाव में खड़ा नहीं हुआ।

जब ड्यूक ऑफ कैनाट भारत आए तो उनका विहिष्कार किया गया। इसी भांति नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भी विहिष्कार किया गया। सरकार ने कठोर दमन का सहारा लिया। अनेक नेता गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस और खिलाफ़त कमेटियों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। स्थान-स्थान पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशा जा प्रचार हुआ। घर-घर चरखे चलाए जाने लगे। गांधी जी ने लोगों से 'तिलक स्वराज्य फंड' में दान देने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप एक करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि इकट्ठी हो गई।

असहयोग आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता का भी प्रकटीकरण हुआ। परंतु मालाबार में खिलाफ़ती सभाओं ने धार्मिक भावनाओं को इतना उग्र कर दिया कि जुलाई 1921 में उसने एक हिंदू विरोध का रूप ले लिया। इतिहास में यह विद्रोह मोपला विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मुख्यतः मुस्लिम किसानों का हिंदू भू-स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार ने सेना की मदद से इस विद्रोह को दबाया। 1921 के अंत में कई स्थानों पर कर न देने का भी निश्चय हुआ। आंध्र के गुंटूर में यह प्रारंभ भी हो गया, पर गांधी जी ने इसकी अनुमति नहीं दी।

यद्यपि दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तीव्र करने की बात कही गई। फ़रवरी 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखकर कर न देने की धमकी दी। लेकिन 5 फ़रवरी, 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरीचौरा नामक स्थान पर एक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और आग लगा दी। इसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख स्थिगत करने की घोषणा कर दी। देश के अनेक बड़े नेता अचानक इस घोषणा से भौंचक्के रह गए। पं. जवाहरलाल नेहरू इससे क्रोधित हुए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे 'अत्यंत कष्टदायक' बताया। लाजपतराय, शौकत अली और मोहम्मद अली भी असंतुष्ट हुए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी का गठन किया।

आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। वास्तव में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इसे मन से स्वीकार नहीं किया था। उदाहरणतः लाजपतराय ने शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार का विरोध किया। गांधी जी जनता में हृदय परिवर्तन द्वारा अहिंसा एवं हिंदू-मुस्लिम एकता की भावना जाग्रत करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों उद्देश्य भी पूरे न हुए। हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रश्न भी एक स्वप्न बनकर रह गया। प्रश्न स्वयं में भी इतना सीधा न था। अंग्रेजों की 'बांटो और राज करो' की नीति ने भी इसे बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी इस आंदोलन के द्वारा न तो पंजाब में हुई गलतियों का सुधार करवा सके और न ही वायदे के अनुसार एक वर्ष में स्वराज्य ही प्राप्त करवा सके। अतः इन सभी कारणों से असहयोग आंदोलन सफल न हो सका।

पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को उद्वेलित किया। सरकार के प्रति विरोधी वातावरण बनाया। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना जगाई। खादी का प्रयोग और स्वदेशी का प्रचार आगामी आंदोलनों का भाग बन गया। लोगों के दिल से जेल जाने का डर निकल गया। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की बाढ़-सी आ गई। कांग्रेस की नीति और कार्यक्रमों में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस अब किसानों, मज़दूरों और युवा विद्यार्थियों तक पहुंच गई। कांग्रेस अब देश व्यापी संस्था बन गई। अंग्रेजी भाषा का महत्त्व कम हुआ और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में महत्त्व दिया। खादी सब कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई। अभी तक कांग्रेस आंदोलन बुद्धिजीवियों तक सीमित था, अब वह गांव की आम जनता तक पहुंच गया।

#### क्रांतिकारी गतिविधियां

राजनीतिक और वैधानिक आंदोलनों के साथ-साथ भारत में स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी प्रयत्न भी निरंतर चलते रहे। अमृतसर के जलियांवाला बाग की महान घटना, पंजाब में मार्शल लॉ और असहयोग आंदोलन की असफलता ने क्रांतिकारी कार्यों को प्रोत्साहन दिया। शचींद्र सान्याल ने भारत के विभिन्न क्रांतिकारी दलों को संगठित करके 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' की स्थापना की।

#### काकोरी कांड

क्रांतिकारियों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का विशेष स्थान है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर नगर में जन्मे बिस्मिल को बचपन में ही कठिनाइयां, कष्ट और गरीबी विरासत में मिली थी। लखनऊ में रहते हुए वे शीघ्र ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनके प्रमुख सदस्य बन गए। जल्दी ही उनको क्रांतिकारियों की कठिनाइयां, धन की कमी, हथियारों का अभाव, गुप्तचरों का जाल और कार्यकर्ताओं की दुर्दशा का पता चला। उन्होंने एक पुस्तक 'अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली' और 'देशवासियों के नाम संदेश' नामक एक पर्चा छपवाया, परंतु शीघ्र ही दोनों ही सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए। बिस्मिल ने 'बोल्शेविकों

in the same of the same

को करतृत', 'मन की लहर', 'स्वदेशी रंग' और 'क्रांतिकारी जीवन' पुस्तकें लिखीं, परंतु इनसे न धन की समस्या हल हुई और न हथियार प्राप्त हए। बिस्मिल ने सोचा लूटना ही है, तो क्यों न सरकारी खजाना ही लुटा जाए। 9 अगस्त, 1925 को जब रेलगाडी से सरकारी खजाना सहारनपर से लखनऊ की ओर जा रहा था, यह योजना परी की गई। यह खजाना काकोरी नामक स्टेशन पर लटा गया। ताज्जब की बात यह है कि उस गाडी में 14 व्यक्ति ऐसे भी थे. जिनके पास बंदकें थीं। दो अंग्रेज सशस्त्र फ़ौजी जवान भी थे। अंग्रेज डाइवर इंजन में ही लेटा रहा। एक अन्य अंग्रेज इंजीनियर शौचालय में जाकर छिप गया। शीघ्र ही काकोरी कांड में 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामप्रसाद ब्रिस्मिल, राजेंद्र लाहिडी, रोशनसिंह व अशफ़ाक़ल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी हुई। शचींद्रनाथ सान्याल को



अशफ़ाकुल्ला खां



चंद्रशेखर आजाद

आजीवन कारावास की सजा हुई। मन्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। कई क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं हुई। संभवत: अशफ़ाकुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे।

काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद भी सिम्मिलत थे, परंतु वे सरकार के हाथ नहीं आए। उनका जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्य भारत के भावरा नामक गांव में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इनकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की थी। फ़रारी के दिनों में वे पंजाब के क्रांतिकारियों से मिलते रहते थे। सांडर्स की हत्या में भगतिसंह के साथ इनका भी हाथ था। 23 दिसंबर, 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई। 23 दिसंबर, 1930 को पंजाब के गवर्नर को भी मारने की कोशिश की गई। जब वह पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देने जा रहा था, तो हरिकशन तलवार ने गवर्नर पर गोली चला दी थी। गवर्नर घायल हो गया पर मरा नहीं। 9 जून, 1931 को हरिकशन को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें वहां घेर लिया और चारों ओर से दनादन गोलियों से उनके शरीर को छेद डाला।

#### सरदार भगतसिंह और दिल्ली की केंद्रीय एसेंबली पर बम

इसी भांति पंजाब में युवा क्रांतिकारियों के प्रतीक सरदार भगत सिंह थे। इनका जन्म 27 सितंबर, 1907 में लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पर हुआ। प्रारंभ में भगतसिंह आर्य समाज से प्रभावित थे और इनके चाचा सरदार स्वर्णसिंह व सरदार अजीतसिंह क्रांतिकारी थे। डी.ए.वी. हाई स्कूल से मैटिक पास कर उन्होंने लाहौर में नवस्थापित नेशनल कॉलेज से इंटर पास किया। उनकी प्रेरणा के केंद्र मदनलाल ढींगरा व सरदार करतारसिंह सराबा थे। जलियांवाला हत्याकांड की घटना को वे भूले नहीं थे। उनका क्रांतिकारी जीवन उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के संपर्क से विकसित हुआ। कानपुर में उनका संपर्क गणेश शंकर विद्यार्थी, शचींद्रनाथ सान्याल व चंद्रशेखर आज़ाद से हुआ था। 1926 में उन्होंने छबील दास व यशपाल से मिलकर 'नौजवान सभा' की स्थापना की। बाद में एक नया दल 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' का गठन किया गया। लाजपतराय की मृत्यु को, जो लाठीचार्ज के कारण हुई थी, एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में ले लिया गया और उनके मासिक श्राद्ध पर अर्थात 17 दिसंबर, 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी गई। इस हत्या से पंजाब की सारी पुलिस चौकनी हो गई। अपना वेश बदलकर भगतसिंह लाहौर से निकल गए। उन्होंने दिसंबर 1928 में कलकता के कांग्रेस अधिवेशन



सरदार भगतसिंह

में भी भाग लिया। वापस लौटने पर उन्होंने बम निर्माण की कई फैक्ट्रियां स्थापित कीं और इनके प्रयोग के लिए दिल्ली के केंद्रीय एसेंबली भवन को चुना।

केंद्रीय एसेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के बहरे कानों तक यह संदेश पहुंचाना था कि भारतवासी अब आजादी की ज्यादा समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। 8 अप्रैल, 1929 को भगतिसह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय एसेंबली में बम फेंक कर संपूर्ण देश में जागृति का धमाका किया। न्याय का नाटक भी हुआ और भगतिसह, राजगुरु और सुखदेव को 23मार्च, 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। सरकार ने खुद ही इनके अधजले शवों को सतलुज नदी में फेंक दिया।

नि:संदेह भगतिसंह और उनके साथियों के बिलदान ने देश में एक नवजागृति पैदा की। देश की नवयुवक पीढ़ी को लगा कि भारत माता को स्वतंत्र कराना ही उनका प्रमुख धर्म है। भगतिसंह ने अपने मुकद्दमे के दौरान अपने बचाव में जो बयान दिया वह इतिहास की धरोहर है, जिसमें उन्होंने भारत और संसार के अनेक क्रांतिकारियों, जैसे — गुरु गोविंदिसंह, छत्रपित शिवाजी, कमाल पाशा, जॉर्ज वाशिंगटन, गैरी बाल्डी और लेनिन को अनुकरणीय माना है। अत: उन्होंने देश के युवकों में परिवर्तनकारी स्वभाव, क्रांतिकारी कार्यों की ललक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भावना पैदा की।

#### 🛘 चटगांव आर्मरी रेड

1930 में पूर्वी बंगाल में चटगांव नामक स्थान पर भी उल्लेखनीय क्रांतिकारी घटनाएं हुईं। यहां के क्रांतिकारियों ने सर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव, मेमनसिंह और बारीसाल के शस्त्रागारों पर हमले की योजनाएं बनाईं। इस कार्य ने कॉलेजों और स्कुलों के छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया। यहां के क्रांतिकारियों में अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ बाल, अनंतसिंह और गणेश घोष प्रसिद्ध हैं। नवयुवतियों में कल्पना दल्त और प्रीतिलता वाडेयर उल्लेखनीय हैं। 18 अप्रैल, 1930 की रात्रि में भारतीय सेना की वर्दी पहनकर चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया गया। यह आक्रमण चटगांव आर्मरी रेड (Chittgaon Armoury Raid) के नाम से प्रसिद्ध है। एक दल ने अफसर को गोली मार कर हथियार कब्जे में कर लिए, दूसरे दल ने टेलीफोन एक्सचेंज व तारघर को नष्ट करके शहर का संपर्क बाहर से काट दिया। तीसरे दल ने पुलिस बैरक पर कब्जा कर लिया और इस तरह वंदेमातरम् का उद्घोष करते हुए चटगांव की मुक्ति की घोषणा कर दी। कई दिन शहर क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा। लेकिन जल्दी में वे कारतस उठाना भल गए और वहां के बंदरगाह पर भी कब्ज़ा नहीं किया। किसी तरह ज़िला कमिश्नर भागने में सफल हुआ, जिसने बंदरगाह पर जाकर कलकत्ता से सेना मंगाई। सूर्यसेन और अंबिका चक्रवर्ती को जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर भागना पड़ा। क्रांतिकारियों के साथ संघर्ष में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक मारे गए, सूर्यसेन को विश्वासघात करके पकड लिया गया और मौत की

सजा हुई। अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष, लोकनाथ बाल को काले पानी की सजा दी गई। प्रीतिलता वाडेयर ने एक यूरोपीय क्लब पर हमला किया। कैद से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः चटगांव आर्मरी रेड ने पूर्वांचल क्षेत्र में देश के युवकों को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। युवा महिलाओं ने पहली बार क्रांतिकारी आंदोलनों में स्वयं भाग लिया।

1930 से 1932 तक भारत के पूर्वोत्तर सीमा प्रांत में यहां के नागरिकों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। विद्रोह मणिपुर के उत्तर-पश्चिम में कबुई और काधा नागाओं में भी फैला। नागाओं का नेतृत्व रानी गुईंदाल्यू और यदुनाग ने किया। इस नागा रानी को गिरफ्तार करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। कर माफ़ करने के भी आश्वासन दिए गए।



रानी गुइंदाल्यू

सेना की मदद से 17 अक्टूबर, 1932 को समोमा ग्राम में रानी को पकड़ लिया गया। उसे आजन्म कैद की सज़ा हुई। इसी भांति कलकत्ता, असम, बर्मा और पेशावर में भी क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर चलती रहीं।

Commence of the second second

उपरोक्त क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि इस काल के क्रांतिकारी मुख्यतः राष्ट्रवादी थे। ये व्यक्तिगत हिंसा की अपेक्षा सरकारी धन अथवा शस्त्रागार को लूटने में ज्यादा व्यस्त थे। ये ब्रिटिश शासन को उलटना चाहते थे। साथ ही देश में जागरण लाना चाहते थे। इनकी गांधीवादी तरीकों में आस्था न थी। पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष सर्वप्रथम क्रांतिकारियों ने ही भारत को दिया।

#### अभ्यास प्रश्न

- 1. राजनीति में प्रवेश से पूर्व महात्मा गांधी के जीवन व गतिविधियों पर प्रकाश डालिए।
- 2. महात्मा गांधी के प्रमुख विचारों पर निबंध लिखिए।
- 3. भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये सत्याग्रह महात्मा गांधी को भारत की राजनीतिक दशा समझाने में कहा तक सहायक हुए?
- 4. रॉलट ऐक्ट क्या है ? अंग्रजों ने भारत में रॉलट ऐक्ट के विरोध में हुए सत्याग्रह (1919) को दबाने के लिए क्या कदम उठाए ?
- 5. खिलाफ़त आंदोलन के शुरू होने के क्या कारण थे? भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में उसका क्या योगदान था?
- 1921-1922 के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की शुरुआती सफलता और उसकी अंतत: समाप्ति पर प्रकाश डालिए।
- 7. 1922-1932 तक भारत में विभिन्न भागों में हुई क्रांतिकारी गतिविधियां बताइए। इन क्रांतिकारी गतिविधियों ने राष्ट्रीय भावना को किस प्रकार प्रभावित किया?
- 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
  - (क) चंपारण सत्याग्रह
  - (ख) खेडा सत्याग्रह
  - (ग) सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचार
  - (घ) सरदार भगतसिंह
  - (ड-) बटुकेश्वर दत्त
  - (च) जलियांवाला बाग कांड

#### परियोजना कार्य

 महात्मा गांधी की विभिन्न गतिविधियों (1914-1932) के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारियां इकट्ठा कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए।।



# संवैधानिक गतिविधियां (1919 -1937) और सविनय अवज्ञा आंदोलन

1919 से 1937 का इतिहास भारत में संवैधानिक परिवर्तनों और राजनीतिक घटना चक्रों की दृष्टि से अत्यंत रोमांचकारी है। इस राष्ट्रीय संघर्ष में अनेक महापुरुषों और देश के प्राय: सभी समुदायों, वर्गों, संप्रदायों ने भाग लिया। इस स्वराज्य की लड़ाई में किसान, मज़दूर, दलित, जनजातियां, पुरुष, स्त्री और बच्चे कोई भी पीछे नहीं रहे। यहां कुछ चुनी हुई घटनाओं, प्रसंगों और आंदोलनों का वर्णन ही संभव है।

Just the surfer to the surfer of the surfer

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में संवैधानिक अधिनियमों का समय-समय पर बनना राष्ट्रीय संघर्ष के महत्त्वपूर्ण मोड़ माने जाते हैं। ये अधिनियम लंबे विचार-विनिमय, भारत और विदेश में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से विशद चर्चा और ब्रिटिश पार्लियामेंट में गहरे वाद-विवाद के परिणाम रहे हैं। अत: इनके विस्तृत और गहन अध्ययन की आवश्यकता है। जो अधिनियम लिखित रूप से

पास हुए, उनकी अंतर्लिखित भावनाओं और मूल

उद्देश्यों को जानना भी आवश्यक है। जहां कंपनी के

संवैधानिक परिवर्तन (1919 और 1935)

काल में सभी चार्टर नियमों में ब्रिटिश आर्थिक हितों की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य दिखाई देता है, वहीं सीधे शासन की स्थापना के बाद उनके उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक प्रभृत्व व भारतीय समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन करने या अलगाव बढ़ाने में परिवर्तित हो गए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858, 1861 और 1892 के अधिनियम तत्कालीन परिस्थित में केवल लीपा-पोती के अलावा कुछ न थे। 20वीं शताब्दी में राजनीतिक जागृति के साथ बंग-भंग और 1909 के मार्ले-मिटो अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव की स्वीकृति अंग्रेजों की कूटनीति की महान सफलता थी। जाने-अनजाने में 1916 के लखनऊ समझौते ने उनकी इस योजना में सहायता की। इसी भांति 1919 के भारत सरकार के अधिनियम, तीन गोलमेज कांफ्रेंसों और 1935 के अधिनियम के द्वारा इस सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन और अलगाव की प्रक्रिया को ब्रिटिश सरकार ने आगे बढ़ाया। अंग्रेज़ सरकार ने इस बारे में दोहरी नीति अपनाई। एक ओर हिंदू-मुसलमानों की एकता को देश की आजादी के लिए अनिवार्य बताया, वहीं दूसरी ओर हिंदू-मुसलमानों

The second secon

में भेद बढ़ाकर मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन दिया। साथ ही हिंदू समाज को परस्पर बांटने, उनमें अलगाव बढ़ाने का भी पूरा प्रयत्न किया।

1919-1937 के काल में दो महत्त्वपूर्ण अधिनियम, क्रमश: 1919 और 1935 में स्वीकृत किए गए। इससे पूर्व 1914-1919 के दौरान महायुद्ध की परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री को 20 अगस्त. 1917 को घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध की बिगडती स्थिति, मेसोपोटामिया में भारी हार और भारत में होमरूल आंदोलन और लखनऊ समझौते ने सरकार को भारतीयों के पक्ष में कछ करने को मजबूर कर दिया। अत: भारत मंत्री ने इस घोषणा में भारतोयों को शासन में ज्यादा स्थान देने, स्वशासन संस्थाओं का विकास और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया, परंतु न तो इसमें समय की कोई निश्चित अवधि और न ही कोई निश्चित प्रक्रिया स्पष्ट थी। वस्तुतः यह भी एक कृटिल चाल मात्र थी। भारत मंत्री मांटेग्य ने अपनी डायरी में स्वयं लिखा कि 'यह केवल तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों को कुछ समय तक उलझाने का मार्ग था।'

इसी भांति महायुद्ध में भारतीयों द्वारा तन-मन-धन से सहयोग के उपरांत 1919 का अधिनियम पारित हुआ। इसे मांटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। प्रथम, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया—आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। दूसरे, केंद्रीय ढांचे में बिना कोई परिवर्तन किए, केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया गया और उसके कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए। केंद्र में पहले की भांति अनुत्तरदायी सरकार ही रही। तीसरे, केंद्र में पहले के विपरीत दो सदन वाला भवन बनाया गया। चौथे, भारत सचिव का भारत सरकार के हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण कम कर दिया गया। पांचवें, भारत काँसिल का पुनर्गठन किया गया। छठे, एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। सातवें, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और अधिक विस्तृत किया गया। अब मुसलमानों के साथ सिक्खों, आंग्ल-भारतीयों, यूरोपीयों, ईसाइयों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। आठवें, केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया, परंतु महत्त्वपूर्ण विभाग केंद्र के अधीन रहे। नवें, प्रांतीय और केंद्रीय कार्यकारिणियों में अधिक भारतीयों की नियक्ति की गई।

व्यावहारिक रूप से 1919 का अधिनियम भारतीयों की अपेक्षाओं के अनुरूप जरा भी नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अधिक विस्तृत करना, राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। केंद्र में गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर प्राय: निरंकुश से थे। अत: प्रांतों में कोई भी कानून बनाना संभव न था। वित्त सिंहत सभी महत्त्वपूर्ण विभाग सरकार के पास होते थे, इसिलए मंत्रियों द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं अधूरी रहती थीं। ऐसी ही मूलभूत संवैधानिक किमयों के कारण प्रांतों में द्वैध शासन आंशिक रूप से ही सफल रहा।

#### स्वराज्य दल

असहयोग आंदोलन के स्थापित हो जाने पर जहां देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वहां देश के नेताओं में झुंझलाहट आई। कांग्रेस के नेता दो भागों में बंट गए। पहले भाग में वे लोग आते हैं, जो असहयोग आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे और कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिवर्तन चाहते थे। इनमें प्रमुख रूप से देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्हें परिवर्तनकारी कहा जाता था। दूसरे भाग में वे लोग आते थे, जो अब भी गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते थे और असहयोग के पक्षपाती थे। ये विधान मंडलों के बहिष्कार में आस्था रखते थे। इन्हें अपरिवर्तनकारी कहा जा सकता है। इनमें प्रमुख राजगोपालाचारी और डाॅ. एम. ए. अंसारी थे।



पं मोतीलाल नेहरू

दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितारंजन दास ने की। उन्होंने प्रयत्न किया कि कौंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव पास हो, लेकिन राजगोपालाचारी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव पास न हुआ। अतः चितारंजन दास ने इस्तीफ़ा दे दिया। मार्च 1923 में चितारंजन दास और मोतीलाल ने मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर 'स्वराज्य दल' की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि यह दल कौंसिल के चुनावों में भाग लेगा। इसने नवंबर

1923 में होने वाले चुनाव में लड़ने का विचार किया। बाद में स्वास्थ्य के आधार पर 1924 में गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया और स्वराज्यवादियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों अर्थात छुआछूत दूर करने, हिंदू-मुस्लिम एकता, चरखा और नशाबंदी को स्वीकार किया।

नवंबर 1923 में विधान मंडलों के चुनाव हुए। स्वराज्य दल को अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय विधान मंडल और सेंट्रल प्रोविंसिस में उनके चुने हुए सदस्यों को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में बहुमत न मिलने पर भी वे एक मजबूत दल के रूप में सामने आए। अन्य प्रांतों में भी कुछ सीटें मिलीं। केंद्रीय विधान मंडल में स्वराज्य दल के नेता मोतीलाल नेहरू थे, जबकि बंगाल में चित्तरंजन दास ने इसका नेतृत्व किया।

स्वराज्य दल ने विधान मंडलों में कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए। 1919 के अधिनियम में परिवर्तन करके भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की। भारत के प्रतिनिधियों का भी एक सम्मलेन बुलाने को कहा। दमनकारी कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए। अनेक मामलों में इसे हार का भी सामना करना पड़ा। भारत सरकार के गृह सदस्य एलेक्जैंडर मुडीमेन के नेतृत्व में सुधारों के लिए एक समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में दोहरे शासन को उचित ठहराया। केंद्रीय विधान मंडल में इस रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुए।

प्रांतीय विधान सभाओं में भी स्वराज्य दल ने कुछ कार्य किए। उन्होंने हस्तांतरित विभागों के मंत्री पदों को स्वीकार नहीं किया। अनेक आर्थिक भागों को भी अस्वीकृत किया।

जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज्य दल कमजोर होता गया। स्वराज्य दल के जुछ सदस्यों ने भी सरकार के प्रति सहयोग और सम्मान, प्रतिष्ठा व पद प्राप्त करने की नीति अपनानी प्रारंभ कर दी। उदाहरणत: सेंट्रल प्रोविंसिस में स्वराज्य दल के नेता एस.वी. तांबे ने गवर्नर की कार्यकारिणी

परिषद् में मंत्री पद स्वीकार कर लिया। कुछ सदस्यों ने लिबरल सदस्यों से मिलकर 'नेशनल पार्टी' नामक एक नया दल बनाया। परिणामस्वरूप स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा कम हुई और 1926 के चुनाव में मद्रास को छोड़कर प्राय: सभी स्थानों पर स्वराज्य दल की हार हुई।

स्वराज्य दल की विधान मंडलों में रहते हुए अड़ंगा डालने की नीति को कुछ नेताओं ने पसंद नहीं किया। विपिन चंद्र पाल ने इस नीति को निरर्थक माना। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसे अहंकार बताया, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि निराशा के वातावरण में स्वराज्यवादियों ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और जनता में पुन: उत्साह पैदा किया। उन्होंने 1919 के अधिनियम का विरोध कर पुन: सुधारों की मांग की और गोलमेज सम्मेलन का पहली बार प्रस्ताव रखा। इन्होंने विशेषकर पढ़े-लिखे वर्ग को आकर्षित किया। स्वराज्य दल की गतिविधियां एक विशेष वर्ग तक ही सीमित रहीं। कांग्रेस का बहुमत और जनमानस गांधी जी के नेतृत्व का समर्थन करता रहा। कुछ भारतीय नेताओं की सरकारी पदों के प्रति लोलुपता भी लोगों के सम्मुख आई, जिससे उनका सम्मान कम हुआ।

#### साइमन कमीशन

1919 के ऐक्ट में यह प्रावधान भी था कि दस वर्ष के बाद यह देखा जाएगा कि वर्तमान ऐक्ट कहां तक उपयोगी साबित हुआ। अतः यह जांच आयोग 1929 में बैठना था। इंग्लैंड की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण वहां की अनुदार पार्टी ने यह कमीशन 1927 में अर्थात दो वर्ष पहले ही नियुक्त कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि इंग्लैंड के आगामी चुनावों में अनुदार दल को जीतने की आशा न थी और वे भारत के भविष्य को स्वयं ही निर्धारित करना चाहते थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के कारण यह 'साइमन कमीशन' के नाम से जाना जाता है। इसमें सात सदस्य थे और कोई भी भारतीय न था। अतः इसे 'वाइट मैन कमीशन' भी कहते हैं।

कमीशन के भारत आगमन से पर्व ही इसका विरोध प्रारंभ हो गया। कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। जब यह कमीशन 3फ़रवरी, 1928 को बंबई पहुंचा इसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पडा। देश के सभी प्रमुख नगरों में नवयुवकों ने हड़ताल करके. काली झंडियां दिखाकर और 'साइमन कमीशन वापस जाओ' के नारों से इसका स्वागत किया। केंद्रीय विधान सभा ने भी साइमन का स्वागत करने से मना कर दिया। लखनऊ में पं. जवाहरलाल नेहरू व गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। लाहौर में वहां के विद्यार्थियों ने लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जुलुस निकाला। पुलिस अधिकारी सांडर्स ने लाजपतराय पर लाठी से प्रहार किया। उनको सख्त चोटें आईं और एक महीने के बाद उनका देहांत हो गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने भाषण देते हुए कहा, 'मेरे शरीर पर लगी एक-एक चोट ब्रिटिश राज्य के कफ़न की कील सिद्ध होगी।' लाजपतराय की मृत्यु से युवा क्रांतिकारी क्रोधित हो गए और सांडर्स की हत्या कर दी। कमीशन का विरोध प्राय: सभी दलों व वर्गों ने किया। केवल मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों, ज़मींदारों और देशी रियासतों ने कमीशन का साथ दिया।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई। इसमें यह माना गया कि प्रांतों में प्रचलित दोहरे शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा और इसे समाप्त कर स्वायत्तता की स्थापना की जाए। अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार देने की बात कही गई। शक्तिशाली केंद्र, सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार बढ़ाने, सेना का भारतीयकरण, विधान मंडल का पुनर्गठन, गृह सरकार की शक्ति में कमी और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व की बात भी कही गई। इसके साथ ही बर्मा को भारत से एवं सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने को कहा गया। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को भी पूरी तरह प्रांत का स्तर देने से मना कर दिया गया और संविधान को लचीला बनाने की भी बात कही गई।

भारतीयों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें आकांक्षाओं के अनुरूप कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापना की बात नहीं कही गई थी। साइमन कमीशन का आगमन और बहिष्कार संपूर्ण देश में बिखरी हुई राजनीतिक भावना को जोड़ने में सहायक हुआ। लाजपतराय की मृत्यु ने देश के नवयुवकों को उत्साहित किया। इस कमीशन की रिपोर्ट 1935 के ऐक्ट का आधार बनी और ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुई।

#### नेहरू रिपोर्ट

इसी बीच भारतीय सचिव लॉड बर्कनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी, जो सभी को मान्य हो। कांग्रेस ने इस चनौती को स्वीकार किया। 28फ़रवरी, 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। कुछ मौलिक बातों के बाद 10मई. 1928 को बंबई में दूसरी बैठक हुई, जिसमें आठ व्यक्तियों की एक समिति को भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सदस्य सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, सर तेजबहादुर सप्रू, जी.आर. प्रधान, एय. एस. अणे, शोएब क्रैशी व सरदार मंगल सिंह थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित की जो 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रचलित हुई। 10 अगस्त, 1928 को यह रिपोर्ट कांग्रेस के अधिवेशन में रखी गई. जिसे सभी ने स्वीकार किया। इसमें प्रादेशिक स्वायत्तता (Dominion status) को ही तत्कालीन लक्ष्य माना गया। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतों में स्वायत्तता, केंद्र और प्रांतों में शक्ति का बंटवारा और केंद्रीय विधान सभा में दो भवनों की मांग की गई। सांप्रदायिक चुनाव पद्धिति समाप्त करने के साथ ही अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात कही गई। सिंध व उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाने को कहा गया। इसके अलावा मौलिक अधिकार, उच्चतम

न्यायालय और प्रतिरक्षा समिति के गठन की बात भी कही गई।

Service of the servic

सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा ब्रिटिश सरकार की चुनौती का एक महत्त्वपूर्ण उत्तर था। सुभाष चंद्र बोस ने इसके बारे में कहा था, 'नेहरू समिति की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि संविधान के विधान मंडलों के अंदर हिंदू, मुसलमान व सिक्खों के प्रतिनिधित्व के प्रश्नों का समाधान था।'

लेकिन पारस्परिक मतभेदों के कारण इसमें हिन्दा कि जाल करें लगी। कुरिन्ध जीन की प्रधान जुन्म राजी के उसे अप्रजातांकि व प्रतिक्रियां की प्रधान जुन्म राजी के उसे अप्रजातांकि व प्रतिक्रियां की विपरीत वतलाया। मौलाना अवुल कलाम आजाद, डॉ. अंसारी और हकीम अजमल खां ने इसका समर्थन किया। सेंट्रल सिक्ख लीग के अध्यक्ष सरवार खड़किसींह ने इसको अम्बीकृत करते हुए इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने को कहा। जिन्ना ने मुसलमानों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाकर अपनी 14 सूत्री योजना रखी। कांग्रेस में भी इसके बारे में काफी मतभेद था। नेहरू और सुभाव डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट न थे। ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई कि 31दिसंबर, 1929 तक रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई, तो कांग्रेस एक अहिंसात्मक आंदोलन करेगी।

नेहरू रिपोर्ट को ताजपतराय ने भारतीय लोक जीवन की सर्वोत्तम परंपराओं का एक महत्त्वपूर्ण कार्य बताया था। इसी भांति मालवीय ने इसे स्वराज्य पक्ष को आलोकित करने वाली रोशनी बतलाया। भारतीय इतिहास में भारतीयों द्वारा यह पहला प्रयास था। इसका नकारात्मक प्रभाव भी हुआ। भारतीय नेताओं की कमजोरी और आपस की फूट सामने आई। अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। सरकार ने देश के नवयुवकों में बढ़ती हुई चेतना को दमनकारी एरीकों से दबाने की कोशिश की। श्रमिकों की हड़तालों व क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देख सरकार ने दमनकारी सुरक्षा कानून पास किए। सिवनय अवज्ञा आंदोलन (1930-1934) उपरोक्त बेचैनी के वातावरण में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। अधिवेशन स्थल का नाम लाजपतराय नगर रखा गया। 31दिसंबर, 1929 की मध्य रात्रि को रावी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ।

The second secon

1930 के वर्ष का प्रारंभ राजनीतिक असंतोष और विपदाओं में हुआ। जहां आर्थिक मंदी ने कुषकों और मजदूरों की अवस्था खराब कर दी, वहीं इससे दो वर्ष पूर्व रास्त भाले के कारडीली नामक स्थान पर सरदार वरसमाजई पटेस के नंतृत्व में हुए ..कल ब. वंदार है जुलकों में जागृति ला दी। विभिन्न मिलों में हुई हड़तालों से भी मज़दूरों में चेतना आई। ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और कांग्रेस की स्वाधीनता की क्षेत्रणा ने एक-दूसरे को संघर्ष की राह पर खड़ा कर दिया। भरठ षड्यंत्र केस में अनेक व्यक्तियों को राजद्रोह के अपराध में जो सजाएं दी गईं, इससे भी युवकों में जागृति आई। 26 जनवरी को सारे ेश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। फ़रवरी 1930 में साबरमती में हुई एक बैठक में गांधी जी को आंदोलन चलाने और उसका नेतृत्व करने के अधिकार दे दिए गए। गांधी जी ने 2 मार्च, 1930 को वायसराय को एक पत्र लिखकर समझौते का यत्न किया, जो संतोषजनक न था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन को शुरू करने का विचार किया।

गांधी जी 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ 200 मील की पदयात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे उन्होंने नमक कानून तोड़कर देशव्यापी आंदोलन कर दिया।

गांधी जी ने 9 अप्रैल को आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें गांव-गांव में गैर-कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफ़ीम के ठेकों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देन, विदेशी वस्त्रों को जलाने, तकली व चरखा कातने, छुआछूत से दूर रहने, विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने और सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों से त्यागपत्र देने का आह्वान किया गया। साथ ही सरकार को टैक्स न देने की बात भी की गई।

शीघ्र ही यह आंदोलन तेजी से फैला। छात्रों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने परंपरागत पर्दे को छोड़कर शराब की दुकानों पर धरने दिए। किसानों ने लगान बंद कर दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोटे। विदेशी कगड़ों ते बहिष्कार से कई अंग्रेजी

इस आंदोलन से अधिकतर मुसलमान अलग रहे. परंतु उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ़्फ़ार खां के नेतत्व में 'खुदाई खिदमतगार' नामक एक संगठन बना, जिसे 'लाल कुर्ता' आंदोलन भी कहा जाता था। इन्होंने गांधी जी का नेतत्व स्वीकार किया। सरकार ने पठानों पर अनेक अत्याचार किए। पेशावर में स्थानी नेताओं की गिरफ्तारी पर इतना रोष हुआ कि सरकार ने 18वीं रायल गढ़वाल राइफ़ल्स की कुछ ुशाँउयां इसे दबाने के लिए भेजीं। परंतु गढवाली सैनिकों ने निहत्थी मुस्लिम जनता पर गोली चटाने से मना कर दिया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने हवाई दुकड़ियों की मदद से पेशावर पर हमला किया। अन्दुल गएकार खां शीघ्र ही 'फ्रांटियर गांधी' के नाम से विख्यात हो गए। दमन चक्र बढा, गांधी व नेहरू गिरफ्तार किए गए। थोडे ही समय में लगभग 60,000 लोग जेल में डाले गए।

गांधी जी की गिरफ्तारी से देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई। बंबई में 50,000 मिल मजदूर अपना काम छोड़कर प्रदर्शनकारियों से जा मिले। इसी तरह शोलापुर में एक भीड़ ने 6 थाने जला दिए। जुलाई तक यह आंदोलन पूर्णत: देशव्यापी हो गया। स्थान-स्थान पर मार्शल लॉ लागू किया गया। कांग्रेस संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।

## गोलमेज कांफ्रेंस

सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाकर विभिन्न दलों के साथ बातचीत करने का तरीका अपनाया। अतः प्रथम सम्मेलन 12 नवंबर, 1930 को लंदन में बुलाया गया, परंतु कांग्रेस के भाग न लेने पर और सांप्रदायिक प्रश्नों का हल न निकलने पर यह अधुरा रहा।

स्वस्थ वातावरण बनाने की दृष्टि से सरकार ने 26जनवरी, 1931 को कांग्रेस पार्टी से प्रतिबंध हटा लिए। उसके नेता छोड़े गए। 8मार्च, 1931 को 'गांधी-इरिवन पैक्ट' हुआ। गांधी जी आंदोलन स्थिगत करने को तैयार हो गए और उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार किया। देश के अधिकतर नेताओं ने इस पैक्ट को पसंद नहीं किया। 7 सितंबर, 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। गांधी जी 12 सितंबर को पहुंचे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और सांप्रदायिकता के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हुआ। गांधी जी निराश वापस लौटे।

3 जनवरी, 1932 को पुन: सिवनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। गांधी जी और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हरिजन समस्या की ओर ध्यान दिया।

# सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता

इस संदर्भ में डॉ. भीमराव अंबेडकर की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। इनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू में एक महार कुल में हुआ था। इन्होंने बंबई के एलीफ़िस्टन कॉलेज से बी. ए. किया। फिर एम. ए. और पी-एच.डी. की उपाधियां कोलेंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। 1923 में वे बैरिस्टर बन गए।

जुलाई 1924 में उन्होंने बंबई में एक 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यों का नैतिक और आर्थिक उत्थान करना था। उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश और कुंओं से पानी



डॉ. बी.आर. अंबेडकर

भरने की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और दलितों में जागरण लाए।

1930 तक डॉ. अंबेडकर की प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई और वह अछ्तों, कमजोर और दिलतों के नेता बन गए। उन्होंने प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस में दिलतों की दशा का सही चित्रण किया। उन्होंने उनके अलग मताधिकार की मांग भी की।

1932 में ब्रिटिश सरकार ने सिवनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीति अपनाई। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और अनेक नेताओं को बंदी बना लिया गया। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मेकडॉनल्ड ने 16अगस्त, 1932 को एक घोषणा की, जिसे मेकडॉनल्ड निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award) भी कहते हैं। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया

और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया।

गांधी जी ने इसका विरोध किया और जेल में ही 20 सितंबर, 1932 को आमरण अनशन कर दिया। उन्हें यह दिलतों को हिंदुओं से अलग करने का सरकार का षड्यंत्र लगा।

गांधी जी के मरणासन्न होने पर देश के कई प्रमुख नेता जैसे डा. राजेंद्र प्रसाद, पं. मदन मोहन मालवीय, घनश्यामदास बिडला, राजगोपालाचारी के साथ डॉ. अंबेडकर भी पूना में इकट्ठे हुए। उन्होंने विचार-विनिमय कर गांधी जी और डॉ. अंबेडकर की स्वीकृति से एक समझौता किया, जो पूना समझौता कहलाता है। ब्रिटिश सरकार ने भी इसे मान लिया। इसके द्वारा सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। दिलतों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र न होकर उनका चुनाव सभी हिंदुओं के साथ होना था। दलितों के प्रतिनिधित्व की उचित व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में भी होनी थी। उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई और यह योजना आरंभ में 10 वर्षों के लिए रहनी थी। अंत में गांधी जी ने 26 दिसंबर, 1932 को अपना अनशन तोड़ दिया।

तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेतपत्र तैयार किया, जो 1935 के ऐक्ट का आधार बना।

जुलाई 1933 के कांग्रेस ने सामूहिक अवज्ञा आंदोलन के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय किया। गांधी को पुन: गिरफ्तार किया गया।

गांधी जी के नेतृत्व में यह दूसरा बड़ा महत्त्वपूर्ण आंदोलन था। इसका स्वरूप पहले की तुलना में अधिक व्यापक था। इसमें पहली बार किसानों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन में कुछ संख्या में मजदूरों ने भी भाग लिया। सामाजिक बंधनों को तोड़कर महिलाएं पहली बार पर्याप्त मात्रा में आगे आई। विद्यार्थियों ने सिक्रय रूप से भाग लिया। कठोर दमन नीति के बाद भी आंदोलन ने देश के नवयुवकों में आत्मविश्वास, आत्मगौरव और दृढ़ता की भावना पैदा की।

कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि इस आंदोलन ने जनमानस में उमड़ते हुए असंतोष का पूरी तरह उपयोग नहीं किया। बीच-बीच में आंदोलन को स्थगित करने से बड़ी हानि हुई। कांग्रेस ने कोई सामाजिक और आर्थिक प्रोग्राम नहीं दिया। फलस्वरूप शीघ्र ही 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' की स्थापना हुई। आंदोलन से किसानों को कोई भी राहत न मिली। कुछ का यह भी कहना है कि आंदोलन का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में था और इसके उद्देश्य सीमित थे। कुछ भी हो इसमें संदेह नहीं कि इस आंदोलन ने 1930-34 तक संघर्ष की ज्योति को प्रज्ज्वित किए रखा और देश की युवाशिक्त को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया।

#### 1935 का भारत सरकार का अधिनियम

1919 के अधिनियम में अगले दस वर्षों में इसके कार्यान्वित स्वरूप के बारे में विचार करना तय हुआ था। अनेक विचार-विनिमय और गोष्टियों के बार 1935 में दूसरा महत्त्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब यह अधिनियम बहुत विस्तृत था, पूरे अधिनियम में 14 खंड और 10 अनूसूचियां थीं। कुल मिलाकर 451 धाराएं थीं। इस अधिनियम में केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ (Federation) की स्थापना करने को कहा गया, जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर बनना था। इसके दो भवन होने थे, जिनके नाम राज्य परिषद (Council of States)

और संघीय सभा (Federal Assembly) होने थे। दूसरे, भारत कौंसिल को समाप्त कर दिया गया। तीसरे, गवर्नर-जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी तथा वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। अब द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके, पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना की गई। चौथे, इस संविधान को कठोर बनाया गया, परंतु ब्रिटिश संसद को इसमें संशोधन का अधिकार दिया गया। पांचवें, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। छठे, केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया। सातवें. संविधान में एक संघात्मक न्यायालय की स्थापना की गई। आठवें, इस संविधान में केंद्र और प्रांतों में संरक्षण और आरक्षण का प्रावधान रखा गया। इन संरक्षण अधिकारों से गवर्नर जनरल निरंकुश बन सकते थे। नवें, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति में कोई परिवर्तन न किया गया। अपितु इसका विस्तार किया। मजदूरों एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए अलग अधिकार दिए गए और दसवें, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दो नए प्रांत उड़ीसा व सिंध बनाए गए।

1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित संघ
1935 के अधिनियम द्वारा यह निर्णय किया गया
कि केंद्र के ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय रियासतों को
मिलाकर एक संघ (Federation) स्थापित किया
जाएगा। यह नियम ब्रिटिश प्रांतों के लिए अनिवार्य था,
जबिक रियासतों के लिए ऐच्छिक था। इस संघ में
सभी इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में पूरी
स्वायत्तता थी। इसकी पूर्ति के लिए केंद्र में एक
संघीय कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका सभा की
स्थापना की भी योजना रखी गई। संघ और इसकी
इकाइयों के परस्पर विवादों को हल करने के लिए
एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई, परंतु
यह प्रस्तावित संघ योजना लागू न हो सकी, क्योंकि
रियासतें संघ में शामिल न हुई।

इस प्रस्तावित संघ का न तो ब्रिटिश प्रांतों ने स्वागत किया और न ही भारतीय रियासतों ने। यह भारतीय रियासतों की इच्छा पर था कि वे इस संघ में शामिल हों अथवा नहीं। केंद्र, प्रांतीय सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। कानून में अविशिष्ट शक्तियों को भी गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। भारतीय रियासतों में निरंकुशता का साम्राज्य था। संघ में रियासतों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, न कि वहां की जनता को। प्रसिद्ध विचारक सी. वाई. चिंतामणि ने इसे 'लंगड़ा संघ' कहा है। सभी भारतीयों ने इसे अस्वीकृत कर दिया। पं. जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि यह इतना अधिक प्रतिक्रियावादी था कि इसमें स्वविकास का बीज तक नहीं था। अतः 11सितंबर, 1939 को गवर्नर जनरल ने एक घोषणा द्वारा 1935 के अधिनियम के संघीय भाग को स्थगित कर दिया।

#### प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)

इस अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। इसके द्वारा 1919 के कानून के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के विभाजन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर होता था, परंतु उसे मंत्रियों की सलाह से शासन चलाने की बात कही गई। मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को माना गया।

व्यावहारिक दृष्टि से यह योजना सार्थक न रही। गवर्नर जनरल और गवर्नर को ऐसे विशेषाधिकार दिए गए, जिनके द्वारा वे प्रांतीय कार्यों में रुकावट डाज सकते थे। गवर्नर, मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य नहीं थे। प्रांतीय शासन में असली शक्ति गवर्नर के पास थी। प्रांतीय स्वायत्तता के स्वरूप में अनेक दोषों के होते हुए भी कांग्रेस ने इस योजना के अंतर्गत आगामी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। वस्तुत: यह योजना पूर्व की व्यवस्थाओं से बेहतर थी।

The state of the s

उपरोक्त संविधान की कटु आलोचना की गई है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि, '1935 की योजना पुर्णरूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से टकराव और पूर्णरूप से अस्वीकृति के योग्य थी।' पंडित नेहरू ने इसे दासता का 'घोषणा पत्र' बतलाते हुए इसे भारतीय राजा-महाराजाओं, जमींदारों और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को खुश करने वाला बताया। वास्तव में इस अधिनियम ने भी सांप्रदायिकता और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढावा दिया। संविधान में अखिल भारतीय संघ की योजना, आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता के दिखावे में से कोई भी बात भारत की राष्ट्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। इससे किसी प्रकार की संतुष्टि का तो प्रश्न ही नहीं था। कुल मिलाकर यदि 1909-1946 तक के विभिन्न चुनावों और अधिनियमों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि 1909 के मार्ले-मिटो सुधार में भारतीय जनसंख्या के केवल एक प्रतिशत, 1919 के मांटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार में कुल ढाई प्रतिशत और 1935 के अधिनियम में 13 प्रतिशत से भी कम बोटर थे। बाद में 1946 के चुनाव भी इसी आधार पर हुए थे, जिसके अंतर्गत भारत में अंतरिम सरकार और संविधान सभा का निर्माण हुआ था।

#### कांग्रेस मंत्रिमंडलों का निर्माण

1935 के अधिनियम के अनुसार फ़रवरी 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस 1935 के अधिनियम के विरुद्ध थी, तो भी उसने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। चुनाव में उसे शानदार सफलता मिली। मुस्लिम लीग की बुरी तरह पराजय हुई। 482 मुस्लिम सीटों में से वह केवल 81 स्थान जीत पाई। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के परस्पर सहयोग देने के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने 7 जुलाई, 1937 को 7 प्रांतों में मंत्रिमंडल में पद-ग्रहण की स्वीकृति दी।

#### अभ्यास प्रश्न

- भारत सरकार अधिनियम 1919 के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यह भारतीय अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में किस सीमा तक सफल हुआ?
- 2. स्वराज्यवादी कौन थे? राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्य दल की भूमिका की विवेचना कीजिए।
- 3. साइमन कमीशन की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई? इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं और यह क्यों विफल रहा?
- 4. सिविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए। इसकी प्रगति का वर्णन करते हुए इसकी है विफलताओं के कारण बताइए।
  - 5. भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। यह प्रांतीय स्वायत्तता कायम करने में किस हद तक सहायक सिद्ध हुआ?
  - पृना समझौते की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस समझौते से किस उद्देश्य की पूर्ति हुई?

#### संवैधानिक गतिविधियां (1919 –1937) और सविनय अपना आंदोलन / 189

- 7. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -
  - (क) स्वराज्य दल
  - (ख) गेटक रिपोर्ट
  - (ग) गोलमंत्र अधिवेशन
  - (घ) १५२) कः तासी कांग्रेस सत्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्त

#### परियोजना कार्य

 महात्मा गांधी एवं बी.आर. अंबेड कर के महत्त्वपूर्ण कार्यों की सून्ति वैदाह क्षिति . त्कालीन भारतीय समाज की स्थिति पर उनके विचारों की तुल्या कीजिए।

#### अध्याय

# द्वितीय महायुद्ध और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन

# द्वितीय महायुक्त भी घोषणा और कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्यागपत्र

1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 के चुनाव में सात प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। ये सात प्रांत उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत, सेंट्रल प्रोविसिस, बंबई, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविसिस और महास थे। दो प्रांतों सिंध और असम में कांग्रेस के सहयोग से मंत्रिमंडल बने। पंजाब और बंगाल में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने।

इस काल में उन्होंने कुछ सुधार भी किए, जैसे— राजनीतिक कैदियों की रिहाई, प्रेस पर लगा प्रतिबंध हटाना, किसानों का ऋण माफ करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार और मज़दूरों के स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य बनाना।

परंतु 1 सितंबर, 1939 को दूसरे महायुद्ध की घोषणा हो गई। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। इस पर कांग्रेस ने कटु विरोध किया। कांग्रेस ने नारा दिया, 'न कोई भाई, न कोई पाई' और इतना ही नहीं कांग्रेस ने अपने

द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से भी त्यागपत्र दे दिया।

# मुस्लिम लीग का 'मुक्ति दिवस' और पाकिस्तान प्रस्ताव

1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। चुनावों में जैसा कि पहले बताया गया है, कांग्रेस को भारी सफलता मिली। जिन्ना ने यूनाइटेड प्रोविंसिस में मिलकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में सहयोग देने को कहा, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग इससे निराश ही नहीं हुई, बल्कि असंतुष्ट हुई और उसने विरोधी अभियान शुरू कर दिया। उसने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यकों के हितों को समाप्त करना चाहती है। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी जन-संपर्क अभियान शुरू किया। लीग ने 'इस्लाम खतरे में है' का नारा लगाया। जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का नारा भी दिया और कहा कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है। जिन्ना ने 1937 के लीग के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिकता को

and the transfer them to be and the same in the

बढ़ाते हुए कहा, 'अब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदेमातरम् राष्ट्रगीत होगा। कांग्रेस के झंडे को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। जो थोड़ी-सी शक्ति और जिम्मेवारी उनके हाथ में आई है, उसके प्रारंभ में ही इन बहुमत वालों ने अपनी करामात दिखा दी है और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ही है।'

इसके साथ ही 1938 में पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट में सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दिया गया। वस्तुत: ये सभी आरोप और रिपोर्ट सत्य पर आधारित नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनका डटकर विरोध किया और इन्हें सर्वथा झूठ बताया। लेकिन इन घटनाओं से मुस्लिम लीग और जिन्ना की लोकप्रियता बढ़ी।

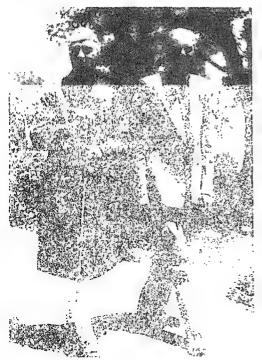

पं. जवाहरलाल नेहरू और मोहम्पद अली जिन्ना

1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर, 1939 को 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाया। लेकिन इस सांप्रदायिकता का विस्फोट 1940 में हुआ, जब मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूर्णत: मानते हुए पाकिस्तान की मांग की और इसकी प्राप्ति को अपना लक्ष्य बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1940 में लाहौर में कहा, 'ये हिंदू और मुसलमान शब्द के नियमनिष्ठ अर्थ में धर्म नहीं है, अपित वास्तव में भिन्न और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था है और यह एक स्वप्न है कि कभी भी हिंदु और मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हैं... इन दोनों के धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज और साहित्य भिन्न हैं... ऐसी दोनों जातियों को एक राज्य में इकट्ठा बांधने से, जिसमें एक अल्पसंख्यक हो और दूसरा बहुसंख्यक... असंतोष बढ़ेगा और राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा।' उन्होंने पाकिस्तान की मांग की।

1941 में लीग के मद्रास अधिवेशन में इसी मांग को पुनः दोहराया गया। मुस्लिम लीग की इस मांग का कुछ मुसलमानों ने विरोध भी किया। जमायते-उल-उलेमा-ए-हिंद ने पाकिस्तान की मांग का तीव्र विरोध किया और कहा कि राष्ट्रीय दृष्टि से प्रत्येक मुसलमान भारतीय है। खुदाई-खिदमतगार, मजलिस-ए-अहरार-ए-हिंद और ऐसी कुछ अन्य मुस्लिम संस्थाओं ने भारत के विभाजन का विरोध किया। इन सबके विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग सर्वोपरि बनी रही और आगामी सभी सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्नों में पाकिस्तान का मुद्दा छाया रहा।

#### व्यक्तिगत सत्याग्रह

द्वितीय महायुद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहले 8 अगस्त, 1940 को एक घोषणा की, जो 'अगस्त प्रस्ताव' कहलाया। इसमें कहा गया कि युद्ध के पश्चात भारतीयों की एक प्रतिनिधि सभा नए संविधान का निर्माण करेगी। साथ ही अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार ऐसी किसी शासन व्यवस्था को मान्यता नहीं देगी, जिसकी प्रभुता भारतीय अल्पसंख्यकों के एक बड़े और सशक्त दल को स्वीकार न हो। परंतु इससे विरोध कम न हुआ। गांधी जी को लगा कि अगस्त प्रस्ताव से कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। सितंबर 1940 में कांग्रेस ने बंबई प्रस्ताव द्वारा गांधी जी को ऐसी परिस्थित में उचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। 27 सितंबर को गांधी जी वायसराय से मिले, पर कोई परिणाम न निकला। इस बार गांधी जी ने जन-सत्याग्रह की बजाए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा और इस पर 11 अक्टूबर, 1940 को कांग्रेस की कार्य समिति ने विचार किया।

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसात्सक था। इसमें सत्याग्रही का चुनाव गांधी जी पर छोड़ दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ 17 अक्तूबर, 1940 से हुआ। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और उन्हें तीन महीने की सजा दी गई। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, जिन्हें 31 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें चार महीने की सजा दी गई। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण लगाए। गांधी जी के पत्र 'हरिजन बंधु' और 'हरिजन सेवक' बंद कर दिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में सरदार वल्लभभाई पटेल, प्यारेलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद पकड़े गए। इस सत्याग्रह में लगभग 30,000 लोग पकड़े गए।

व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 से जनवरी 1942 तक अर्थात लगभग 15 मास चला। स्वरूप की दृष्टि से यह सीमित था और इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा में आस्था व्यक्त करना, स्वतंत्र भाषण और युद्ध के विरोध में भारतीयों को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह असफल रहा। परंतु यह सत्याग्रह 'प्रतीकात्मक विरोध' प्रकट करने के लिए था, जिसमें सफलता मिली।

#### क्रिप्स मिशन 1942

इसी बीच वायसराय ने जुलाई 1941 में अपनी कार्यकारिणी समिति का विस्तार किया और पांच भारतीयों को इसमें लिया। युद्ध की बिगडती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 23 मार्च, 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। अमेरिका व चीन जैसे मित्र राष्ट्रों की शक्तियां भारत के प्रति सहानुभृतिपूर्वक विचार करने के लिए दबाव डाल रही थीं। क्रिप्स लगभग बीस दिन भारत रहा और भारत के विभिन्न दलों, नेताओं और देशी राजाओं से मिला। उसने युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना. भारतीय संविधान सभा बनाने, जिसमें न केवल भारतीय रियासतों का भी हिस्सा होगा. बल्कि जिन प्रांतों को संविधान पसंद न होगा, उन्हें वर्तमान व्यवस्था में रहने या नए संविधान बनाने की इजाजत देना और अल्पसंख्यकों की रक्षा का सझाव दिया। क्रिप्स ने कुछ सुझाव युद्ध के दिनों में लागू करने का प्रस्ताव किया, जिसमें न केवल भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की मानी गई, बल्कि एक भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की बात कही गई। भारत से सहायता की बात कही गई और युद्ध के दौरान किसी प्रकार के संवैधानिक परिवर्तन की बात नहीं मानी गई।

देश के प्रमुख दलों ने क्रिप्स के सुझावों को अस्वीकृत कर दिया। वे युद्ध के दिनों में भारतीयों की कोई प्रभावशाली भूमिका न होने पर नाराज थे और संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भेजने या भारत संघ से अलग रहने के अधिकार को नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीग इसलिए नाराज थी कि इसमें पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी।

उन्हें डर था कि संविधान सभा में उन्हें हिंदुओं की दया पर रहना पड़ेगा। उदारवादियों को इससे भारत की सुरक्षा और एकता को खतरा महसूस हो रहा था। अत: क्रिप्स को शीघ्र ही भारत से वापस लौटना पड़ा। वस्तुत: क्रिप्स ने भारत की वस्तुस्थिति का विश्लेषण किया, न कि उसका कोई हल प्रस्तुत किया। माटेग्यू घोषणा की भाति उसने भी द्वितीय महायुद्ध में भारतीय राजनीतिज्ञों का मस्तिष्क उलझाए रखने की कोशिश की।

# 'भारत छोड़ो' आंदोलन (1942-1944)

क्रिप्स मिशन की यह असफलता और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जापान द्वारा भारत पर आक्रमण का भय और अन्य परिस्थितियों में गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लौटते ही अंग्रेजों के समक्ष भारत छोड़ने संबंधी विचार रखने प्रारंभ कर दिए थे। 26 अप्रैल, 1942 में उन्होंने अपने लेख में अंग्रेजों का आह्वान किया, कि वे व्यवस्थित रूप से और समयानुसार भारत छोड़ दें। उन्होंने 24 मई, 1942 के एक अन्य लेख में अंग्रजों को भारत को भगवान के भरोसे छोड़ देने को कहा। गांधी जी को लगता था कि अंग्रेजों के भारत से हटते ही एक काम चलाऊ सरकार की स्थापना की जा सकेगी और हिंदू-मुस्लिम समस्या भी हल होगी।

जुलाई में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन प्रस्ताव पास किया। 7-8 अगस्त, 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस पर पुन: विचार हुआ। गांधी जी ने अपने प्रस्ताव में अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा और मांग स्वीकार न होने पर आंदोलन करने की धमकी दी। उन्होंने भारतीयों को 'करो या मरो' का नारा दिया।

#### कार्यक्रम और प्रगति

1919 या 1930 के आंदोलनों की भांति इस आंदोलन के कार्यक्रमों की निश्चित योजना नहीं बनाई गई। 'हरिजन' के 9 अगस्त, 1942 के अंक में भी कुछ बातें छपी थीं, जिन्हें इसका कार्यक्रम कहा जा सकता है। 12 सूत्री कार्यक्रमों की एक छोटी-सी पुस्तक कांग्रेस द्वारा प्रसारित की गई, जो 11 अगस्त, 1942 को ही सरकार द्वारा जब्द कर ली गई। इसमें शांतिपूर्ण हड़ताल, सार्वजनिक सभाओं, नमक बनाने और भूमिकर न देने की बात कही गई।

THE PARTY OF THE P

नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अधिकतर बंबई में ही थे। सरकार की सोची-समझी कार्यवाही से एक बार तो भारतीय जनमानस चिकत हो गया। लोगों को काफी देर तक पता ही न चला कि उनके नेताओं को उनसे अलग कर दिया गया है। गांधी जी को पूना में और पींडत जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष, आसफ अली, डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, डा. सैयद अहमद व आचार्य कृपलानी को अहमदनगर के किले में ख्वा गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पटना में ही नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस संगठन को अवैध घोषित कर दिया गया। सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारी से जनता एक प्रकार से नेतृत्वहीन व दिशाहीन हो गई। वास्तव में यह विद्रोह की घोषणा थी, पर मार्ग निश्चित न था।

नेतृत्व उन नेताओं के हाथ में आया, जो गिरफ्तारी से बच गए थे। उस दिन कांग्रेस सोशिलस्ट पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही थी। इसके नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इसमें प्रमुख राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्र और एस. एम. जोशी थे। कांग्रेस कार्यकारिणी के अधिकारी जिसमें सुचेता कृपलानी और सादिक अली थे, उन्होंने भी ऐसी ही योजना बनाई। इस आंदोलन में ज्यप्रकाश नारायण की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। अनेक विद्यार्थियों ने भी स्कूल और कॉलेज छोड़कर आंदोलन का संचालन किया। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस सोशिलस्ट पार्टी के नेताओं ने सन 1942 के आंदोलन को गित प्रदान की, उदाहरणत: गुजरात में छोटेभाई पुराणी (1885-1950) और बी. के. मजूमदार (1902-1981), यूनाइटेड प्रोविंसिस में



THE RESERVE SHEET SHEET

जयप्रकाश नारायण

रामलोचन तिवारी, झारखंड राय, संपूर्णानंद, के. डी. मालवीय, नंद किशोर विशष्ठ, महाराष्ट्र में नाना पाटिल आदि। इसके साथ ही इसमें नवयुवकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उत्तर भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और दक्षिण में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के छात्रों की भूमिका अद्वितीय थी। देश के कॉलेजों और स्कूलों के लगभग सभी छात्रों ने इसमें भाग लिया।

'भारत छोड़ो' आंदोलन को साधारणत: चार अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा। पहली, 9 से 11 अगस्त तक कही जा सकती है। इसमें नगरों, कस्बों में हड़तालें, प्रदर्शन और सभाएं हुईं। मिलों और फैक्ट्रियों में भी मजदूरों की हड़तालें हुईं, परंतु जो मजदूर रैडिकल डेमोक्रेटिक या साम्यवादियों के प्रभाव में थे, वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वज़ादार रहे। सरकार ने रेलवे मजदूरों के महंगाई भत्ते बढ़ाने की तुरंत घोषणा की, जिससे सरकार का खर्च 2 लाख रु. की जगह 5 लाख रुपए हो गया।

दूसरी अवस्था में यह आंदोलन गांवों तक पहुंच गया। सरकार ने दमन का रुख अपनाया। सरकारी इमारतों, म्युनिसिपल भवनों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों, डाकघरों और रेलगाड़ियों पर ध्वंसात्मक प्रहार हुए। 11 अगस्त, 1942 को बंबई में दोपहर के ढाई बजे तक सरकार ने 13 बार गोलियां चलाईं। यूनाइटेड प्रोविसिस के कुछ भागों में अस्थायी सरकार भी स्थापित की गई। अनेक स्थानों पर सरकारी न्यायालयों और जेलों पर भी हमले हुए, पर कहीं भी किसी यूरोपीय के विरुद्ध हिंसा न हुई।

तीसरी अवस्था में 23 सितंबर, 1942 से फ़रवरी 1943 तक का काल माना जा सकता है, जबिक सशस्त्र भीड द्वारा आक्रमण किए गए। बंगाल और मद्रास में सरकारी भवनों पर धावे बोले गए। बंबई और युनाइटेड प्रोविंसिस में कई स्थानों पर बम फेंके गए। सरकार ने आंदोलन का बुरी तरह दमन किया। चौथी अवस्था में फ़रवरी 1943 से 9 मई, 1944 तक का काल आता है, जबकि गांधी जी को छोड़ दिया गया। इन दिनों अनेक प्रदर्शन व जुलूसों का आयोजन हुआ, राष्ट्रीय नेताओं की जयंतियां और राष्ट्रीय सप्ताह मनाए गए। 'भारत छोडो' आंदोलन देश की आजादी के लिए अंतिम प्रयास था। इसमें विद्यार्थियों, किसानों और मज़दूरों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मुसलमान सामान्यत: अलग रहे। समाज के उच्च वर्ग और उपाधि प्राप्त वर्ग ने भी सरकार का साथ दिया। मज़दूर वर्ग विभाजित रहा। पुलिस व नौकरशाही राजभक्त रही। निम्न मध्यम वर्ग ने आंदोलन में सिक्रय योगदान दिया। डॉ. अंबा प्रसाद ने इसे एक 'विद्यार्थी-किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह' कहा है।

and the second s

यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए भयंकर साबित हुआ। इसमें सरकार ने 538 बार गोलियां चलाईं। इसमें 60, 229 व्यक्तियों को जेल में डाला। सेना ने 6 बार मशीनगर्ने चलाईं। इसमें कम-से-कम 7000 व्यक्ति मारे गए।

साम्यवादियों ने अगस्त 1942 के कांग्रेस प्रस्तावों का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इसे खतरनाक आंदोलन बताया। उदारवादियों ने भी जनांदोलन का विरोध किया। सावरकर ने सरकार की आलोचना की, लेकिन अपने अनुयायियों को आंदोलन में भाग न लेने को कहा। इसी तरह एंथोनी के नेतृत्व में ऐंग्लो-इंडियन समाज ने इसका विरोध किया। सिक्ख संप्रदाय की भूमिका हिंदू महासभा जैसी थी। पारसियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया।

'हिंदू महासभा' की स्थापना 1915 में कुंभ मेले के अवसर पर मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। इसमें वी. डी. सावरकर, डॉ. वी. एस. मुंजे, लाला लाजपतराय जैसे नेताओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य प्रारंभ में मालवीय जी ने हिंदुओं में सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाना बताया। बाद में 'हिंदू महासभा' ने अखंड भारत का नारा भी दिया। इसका राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सीमित प्रभाव रहा।

आंदोलन की असफलता के तीन मुख्य कारण थे – इसके संगठन और कार्यक्रमों में किमयां, सरकारी राजभक्तों की वफ़ादारी और सरकार की कई गुणा दमनकारी शक्ति। उद्देश्य की दृष्टि से इस आंदोलन को ज्यादा तैयारी और विस्तृत योजना की आवश्यकता थी।

कुछ भी हो, इस आंदोलन के महत्त्व को कम नहीं माना जा सकता। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना जागृत की। सरदार पटेल ने कहा, 'भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विद्रोह कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले तीन वर्षों में हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो ने इसे 1857 के बाद का सबसे भयंकर विद्रोह बतलाया। उसने प्रधानमंत्री चर्चिल को एक पत्र में लिखा, 'मैं यहां 1857 के विद्रोह के बाद बहुत गंभीर विद्रोह से जुझ रहा हूं। इसकी गहनता और विस्तार को मैंने सैनिक सरक्षा की दृष्टि से विश्व से अब तक छिपाया है। इस आंदोलन से देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे आई और लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ गई। अत: कहा जा सकता है कि इस विद्रोह की अग्नि से औपनिवेशिक साम्राज्य की सारी बित्तयां जल गईं। भारतवर्ष अब संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। अंग्रेजों का भारत छोडना निश्चित हो गया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बड़ा भारी धक्का था। यह एक ऐसा विशिष्ट आंदोलन था, जिसमें तीन पीढ़ियों - विद्यालयों के छात्रों, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों के युवकों और अनुभवी राजनीतिज्ञों ने सामृहिक रूप से भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता में भाग लिया था।

# द्वितीय महायुद्ध के दौरान साम्यवादियों की भूमिका

भारत के साम्यवादी दल का उदय 1925 में हो गया था, परंतु ब्रिटिश सरकार प्रारंभ से इससे चौकन्नी थी और 1934 में इनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया था। 1942 तक यह गैर-कानूनी था।

सितंबर 1939 के द्वितीय महायुद्ध की घोषणा के समय सोवियत संघ जर्मनी का मित्र था। सोवियत संघ ने इस युद्ध को 'साम्राज्यवादी युद्ध' कह कर उसकी कटु आलोचना की थी और ब्रिटेन का विरोध भी किया, परंतु जून 1941 में नाजी जर्मनी की सेनाओं ने जब सोवियत भूमि पर एकाएक आक्रमण · 1887年 1985年 - 1888年 -

किया तो सोवियत संघ ब्रिटेन के साथ मिल गया। इसके फलस्वरूप भारत में भी साम्यवादियों ने अपनी नीति को बिल्कुल बदल दिया। तत्कालीन गुप्त दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि भारत में साम्यवादी पार्टी ने अब अंग्रेजों को युद्ध में पूरी तरह सहायता का वायदा किया तो अंग्रेज सरकार ने इसके बदले जुलाई 1942 में भारत की साम्यवादी पार्टी से प्रतिबंध हटा लिया गया।

इस बारे में भारत की साम्यवादी पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें कहा गया 'हम एक व्यावहारिक पार्टी हैं और अब नई परिस्थितियों में हमारा केवल यही कर्तव्य नहीं कि इसके लिए एक शक्ति का नया रूप विकसित करें, बिल्क नए नारे भी दें... अब हमारी पार्टी का मुख्य नारा है 'भारतीय जनता जन-युद्ध में जनता की भूमिका अपनाए। (Make the Indian people play a people's role in the people's war)।' अतः रातों रात वे महायुद्ध को 'साम्राज्यवादी युद्ध' के स्थान पर 'जन-युद्ध' कहने लगे। अब उन्होंने 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन को असफल करने में ब्रिटिश सरकार की सहायता की।

जब अगस्त 1942 में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू किया, तो साम्यवादियों ने आंदोलनकारियों को पकड़वाने और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इस महान घटना क्रम में भारत की साम्यवादी पार्टी की भूमिका नकारात्मक रही। साम्यवादियों के इस परिवर्तनकारी रवैए की राष्ट्रवादियों ने कड़ी आलोचना की और यह ज्ञात हो गया कि भारत के साम्यवादी दल की नीति का संचालन देश के बाहर से होता है।

इसके साथ ही, 1941 में एक पत्रक द्वारा भारत के साम्यवादी दल ने बहुराष्ट्रीयता के सिद्धांत की घोषणा की। इसके कुछ काल बाद घोषणा की कि भारत एक बहुराष्ट्रीय देश है। सितंबर 1942 में भारत के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति ने एक प्रस्ताव

में कहा, 'भारत की जनता का प्रत्येक भाग, जिसका अपने साथ लगा होमलैंड, समान ऐतिहासिक प्रंपरा. समान भाषा, समान संस्कृति, समान मनोवैज्ञानिक चिंतन और समान आर्थिक रहन-सहन है, उसे एक पृथक राष्ट्रीयता के रूप में मान्यता दी जाएगी।' इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि किसी भी भाग को यह अधिकार होगा कि वह स्वतंत्र भारत के साथ संघ या राज्य समृह के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य के रूप में रहे या वह चाहे, तो अपने अलग हो जाने के अधिकार का उपयोग करे। इस भांति उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना प्रारंभ किया। उन्होंने बहुराष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर भारत को एक राष्ट्र की बजाए, अनेक छोटे-छोटे स्वायत्त राज्यों का समृह बतलाया। उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन के सम्मुख एक स्मृति-पत्र में भारत को 17 पृथक पूर्ण राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा। अत: स्वतंत्रता के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण भारत को छोटे-छोटे टुकडों में बांटने का था।

#### सुभाष चंद्र बोस

Father than

द्वितीय महायुद्ध के दौरान क्रांतिकारी और सशस्त्र प्रयास भी होते रहे। निश्चित रूप से इन प्रयासों में सुभाष चंद्र बोस का योगदान सर्वोपिर है। उनका जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ। 1920 में आई.सी.एस. की परीक्षा पास की, पर घर की नौकरी की बजाए देश सेवा को प्रमुखता दी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उन्हें प्रेरित करने में देशबंधु चित्तरंजन दास का विशेष हाथ था। असहयोग आंदोलन में उन्हें 6 महीने की सजा दी गई थी। सरकारी गुप्त दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन के एक कर्मचारी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, परंतु सुभाष ने मना कर दिया। 1923 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए, पर उन्हें शीघ्र ही अक्टूबर 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले जेल भेज दिया था। इसके बाद भी उन्हें



सुभाष चंद्र बोस

कई बार जेल भेजा गया। साइमन कमीशन का विरोध करने में भी वे आगे थे। भगतसिंह को फांसी लगने पर उन्होंने संपूर्ण देश का दौरा कर देश के नवयुवकों में एक नवचेतना जाग्रत की थी। देश के लिए सुभाष संपर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले प्रथम व्यक्तियों में से थे। 1938 में वे हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चने गए। परंतु अपनी क्रांतिकारी मान्यताओं के कारण कुछ मामलों में उनके विचार गांधी जी से नहीं मिलते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस को आजादी प्राप्ति की एक निश्चित तारीख तय कर देनी चाहिए। अगले वर्ष सुभाष पुन: कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। उनके मुकाबले में गांधी जी के आशीर्वाद से पट्टाभि सीतारमैया को खड़ा कर दिया गया। इस बार भी सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष तो चुने गए, लेकिन उनका गांधी जी से वैचारिक संघर्ष चल पडा। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फारवर्ड ब्लाक (Forward Block) कहा गया। इस पर गांधीवादी लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

जब यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तो सुभाष भी इस युद्ध का लाभ देश की आजादी के लिए उठाने को लालायित थे। इसी बीच 13 मार्च, 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक

स्थान के सरदार ऊधमिसंह ने पंजाब के भूतपूर्व लैफ्टिनेंट गर्वर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से भी युवकों में क्रांतिकारी कार्यों के लिए उत्साह पैदा हुआ था। इन्हीं दिनों सुभाष कलकत्ता में सार्वजिनक स्थानों से अंग्रेज़ों की मूर्तियां हटाने के लिए आंदोलन करने वाले थे। विद्वान लेखक बालशास्त्री हरदास के अनुसार इन्हीं दिनों सुभाष की भेंट सावरकर से हुई और सावरकर ने सुभाष की छोटे–मोटे आंदोलन छोड़कर रास बिहारी बोस की तरह, अंग्रेज़ों को धोखा देकर भारत से बाहर चले जाने और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने को कहा। परंतु जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सुभाष ने जेल से निकलने के लिए अनशन कर दिया। सरकार ने उन्हें मुक्त तो कर दिया, लेकिन कलकत्ता में उनके घर के बाहर पहरा बैठा दिया। शीघ्र ही वे अपनी भावी योजना में जुट गए। बीमारी का बहाना बनाया, दाढ़ी बढ़ाई और 16 फरवरी, 1941 की रात को अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर एक पठान के वेश में अपने मकान से निकल गए। अपने साथी भगतराम के साथ छिपते हुए काबुल पहुंचे। एक गूंगे के रूप में काबुल की मस्जिद में रात बिताई। वहां से वे जर्मनी पहुंचे और हिटलर से भेंट की। जर्मनी में ही उनको सर्वप्रथम 'नेता जी' कहकर पुकारा गया। इस बीच जापान भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया था तथा जापान ने कई महत्त्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कर ली थीं और 16 फरवरी, 1942 को सिंगापुर पर कब्जा कर लिया।

#### आज़ाद हिंद फ़ौज

पहली आज़ाद हिंद फ़ौज के गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को है जिन्होंने 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फ़ौज का पहला डिनिजन बनाया पर जापानी अधिकारियों से सेना की संख्या और इसकी भूमिका के प्रश्नों पर मतभेद हो गए और यह सफल नहीं हो सकी। 2 जुलाई, 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने 'दिल्ली चलो' का नारा दिया। सुभाष को 5 जुलाई, 1943 को 'भारतीय स्वतंत्रता लीग' का अध्यक्ष और अक्टूबर में आज़ाद हिंद फ़ौज का सर्वोच्च सेनापित बनाया गया। उन्होंने आज़ाद भारत की स्थाई सरकार की घोषणा की। उन्होंने, उद्घोष किया 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'। उन्होंने आजाद हिंद फ़ौज की रेजीमेंट बनाई। उन्होंने देश को 'जय हिंद' का नारा दिया। फ़ौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था. जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिहन था। तीन ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड थे। उन्होंने महिलाओं की रेजीमेंट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर 'लक्ष्मीबाई रेजीमेंट' बनाई। सुभाष की अस्थाई सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन, आयरलैंड, बर्मा और फिलिपींस ने मान्यता दी और वहां बसे आप्रवासी भारतीयों ने उन्हें पूरी सहायता की। 8 नवंबर, 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप भी सुभाष को सौंप दिए। नेता जी ने इनका नाम क्रमश: 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज्य द्वीप' रखा।

आज़ाद हिंद फ़ौज ने जिस गति से कोहिमा को जीत कर इंफाल की ओर कूच किया, वह सैनिक अभियानों के इतिहास में चमत्कारिक एवं दिशाबोधक महान घटना थी। परंतु मौसम की खराबी के कारण भारतीय सैनिकों को बहुत हानि हुई। वे घास की रोटियां, घोड़ों और हाथी का मांस खाकर कुछ समय तक जीवित रहे। नागा की पहाड़ियों पर और कोहिमा पर्वत की चोटी पर आज़ाद हिंद फ़ौज का झंडा लहराया। सेनाएं अब इंफाल की ओर बढ़ीं। भारी वर्षा और जापान की सहायता से वंचित रहते हुए ये आज़ादी के दीवाने आगे बढ़ते गए। परंतु 7 मई, 1945 को अचानक जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली।

6 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो प्रसिद्ध जापान के नगरों पर बम वर्ष की गई। परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1945 को जापान ने पराजय स्वीकार कर ली। जापान के अधीन सभी प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। ऐसी अवस्था में कुछ का मत है कि टोकियो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त, 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है।

आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकद्दमा चलाया गया। पं. जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने उनको छुड़ाने के लिए मुकद्दमे की पैरवी की। आखिर में फ़ौज के तीन बड़े सेनापित शाहनवाज खां, पी. के. सहगल और गुरुदयाल ढिल्लो को छोड़ दिया गया।

आजाद हिंद फ़ौज को यद्यपि सफलता नहीं मिली, लेकिन देशभिक्त और राष्ट्रीयता की जो भावना उन्होंने पैदा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस सेना ने ब्रिटिश शासन का नैतिक बल गिरा दिया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान सुभाष के साहसपूर्ण कार्यों ने उन्हें अमर बना दिया और विश्व के प्रथम श्रेणी के नेताओं में लाकर खड़ा कर दिया।

# वायुसेना और जलसेना का विद्रोह

आजाद हिंद फ़ौज की गतिविधियों से प्रेरित हो भारतीय सेनाओं में भी हलचल हो गई। कराची में 20 जनवरी, 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। लगभग 5,200 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए।

जलसेना में भी 19 फ़रवरी, 1946 को कुछ भारतीय टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। 5,000 सैनिकों

The state of the s

ने आजाद हिंद फ़ौज के बिल्ले लगाए। उन्होंने भी चलाकर विद्रोह को दबाने की कोशिश की। किसी बराबरी की मांग की। कुछ को गिरफ्तार किया गया। तरह सरदार पटेल के बीच-बचाव से यह विद्रोह इस हड़ताल में बंबई में नागरिकों ने भी इनका समाप्त हुआ। अत: भारत की आजादी में इन सैनिकों बढ़-चढ़कर साथ दिया। ब्रिटिश शासन ने गोलियां के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

#### अभ्यास प्रश्न

- 'भारत छोड़ो' आंदोलन एवं सिवनय अवज्ञा आंदोलन के बीच सांप्रदायिक राजनीति के विकास का ब्यौरा दीजिए।
- क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक बदलावों पर विचार व्यक्त कीजिए। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसके प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर दिया?
- 3. 1942 में महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन क्यों चलाया ? इस आंदोलन के कार्यक्रमों, प्रगति एवं परिणामों पर विचार प्रकट कीजिए।
- 4. भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए।
- 5. भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन एवं कार्यकलापों का विवरण दीजिए।
- 6. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -
  - (क) व्यक्तिगत सत्याग्रह
  - (ख) द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय साम्यवादियों की भूमिका
  - (ग) आजाद हिंद फ़ौज

#### परियोजना कार्य

निम्नलिखित दस्तावेजों की विषय-वस्तु संकलित कीजिए : लाहौर कांग्रेस का प्रस्ताव और 'भारत छोड़ो'
 प्रस्ताव।

# अध्याय



# भारत विभाजन की ओर



भारत के सत्ता हस्तांतरण के लिए वार्ताएं

1939-45 तक विश्व द्वितीय महायुद्ध से आक्रांत रहा। इस काल में भारतीयों ने भी स्वतंत्रता आंदोलनों को तीव्र गित से बढ़ाया। युद्ध की बिगड़ती परिस्थितियों में अंग्रेजों को भारतीयों से सहयोग की आशा थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने अंग्रेजों के लिए और संकट खड़े कर दिए। अत: अंग्रेजों ने कूटनीतिक ढंग से भारतीय नेताओं से वार्तालाणों का दौर प्रारंभ किया। वेवल योजना, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन योजना इसी की महत्त्वपूर्ण कडियां थीं।

#### 🛘 वेवल योजना और शिमला कांफ्रेंस

सरकार ने 1942 के आंदोलन के हिंसात्मक कार्यों की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस और गांधी जी पर डाली। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवल भारत के नए वायसराय बनकर आए। उन्होंने घोषणा की कि 'मैं अपने थैले में बहुत-सी चीजें ला रहा हूं।' लेकिन 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला।

इस बीच संवैधानिक गितरोध को हल करने के लिए मार्च 1944 में राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला तैयार किया, जिसे जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। 14 जून, 1945 को लॉर्ड वेवल ने भी एक योजना रखी, जो वेवल योजना के नाम से जानी जाती है। योजना का मुख्य कारण भारत में व्याप्त जनाक्रोश को कम करना, जापान के विरुद्ध भारत का सहयोग प्राप्त करना और ब्रिटेन के आगामी चुनावों के लिए अनुदार दल के प्रति जनमत प्राप्त करना था। योजना की मुख्य शर्ते लगभग क्रिप्स मिशन जैसी ही थीं। इसमें स्वशासन की मांग और वायसराय की कार्यकारिणी की समिति में मुसलमानों व हिंदुओं की संख्या बराबर करने को कहा गया।

स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए वेवल ने देश के सभी दलों के प्रमुख नेताओं को 25 जून, 1945 को शिमला आमंत्रित किया। यह कांफ्रेंस 25 जून से 14 जुलाई तक शिमला में हुई, इसमें 21 भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के मुहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना



पं. जवाहरलाल नेहरू

अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, मास्टर तारासिंह और भोलाभाई देसाई प्रमुख थे। इस सम्मेलन को वेवल योजना पर विचार करने के लिए बुलाया गया। सम्मेलन स्वस्थ वातावरण में प्रारंभ हुआ, परंतु सम्मेलन में जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि केवल मुस्लिम लीग ही भारत के समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, अतः सम्मेलन असफल रहा।

#### 1945 के चुनाव

इसी बीच महायुद्ध में हुई विजय का लाभ उठाते हुए चर्चिल ने आगामी चुनावों की घोषणा कर दी। परंतु परिणाम विपरीत निकले। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की

सरकार बनी। लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री बने। बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए 19 सितंबर, 1945 को वेवल ने युद्ध के कारण स्थिगित हुए भारत के चुनाव कराने की घोषणा की और शीघ्र ही पूर्ण स्वशासन की स्थापना, अपना लक्ष्य बतलाया।

#### 🛘 कैबिनेट मिशन योजना

लॉर्ड एटली की ब्रिटिश सरकार ने 15 मार्च, 1946 को एक घोषणा की, जिसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान बनाने को मान लिया गया। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्यों-पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और ए. बी. एलेक्जैंडर को भारत भेजा गया। यह मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल यानी कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल ने भारत के भिन्न-भिन राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की, परंतु इसका कोई हल न निकला। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अडे रहे। बातचीत के लिए शिमला में एक कांफ्रेंस भी बुलाई गई, पर सफलता न मिली। इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव लॉर्ड वेवल और मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई, 1946 को प्रकाशित किए। इसे 'कैबिनेट मिशन योजना' भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने एक ऐसे त्रिस्तरीय संविधान का प्रस्ताव रखा, जिसने भारत की राजनीतिक एकता को बनाए रखने का प्रयास किया। कैबिनट मिशन ने ब्रिटिश भारत और भारतीय राजाओं को मिलाकर एक भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा. जिसमें उनके पास केवल विदेशी मामले, प्रतिरक्षा व संचार विभाग तथा शेष शक्तियां राज्यों के पास रहनी थीं। यह भी प्रस्तावित था कि प्रांतों को अलग-अलग कार्यपालिका और विधान सभा के साथ-साथ अपने समृह बनाने का अधिकार होगा। दूसरे, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा,

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

जिसमें प्रत्येक प्रांत में जनसंख्या के अनुपात में, सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधि होंगे। तीसरे, इसके साथ ही एक अंतरिम सरकार की भी योजना रखी गई। यह संविधान सभा तय संविधान के आधार पर नवीन सरकार के गठन होने तक रहेगी। चौथे, यह भी कहा गया कि संविधान सभाओं को शक्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न मामलों पर एक संधि करनी होगी। मिशन ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश सेना तब तक नहीं हटाई जाएगी, जब तक संविधान सभा अपना कार्य पूरा न कर ले और उसकी योजनानुसार स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना न हो जाए।

कैबिनेट मिशन योजना को विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी दृष्टि से देखा। कांग्रेस ने योजना में अनेक दोष पाए। लीग को पाकिस्तान की मांग पूर्ति होती नहीं दिखी। परंतु मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 25 जून, 1946 को इस योजना को स्वीकार कर लिया।

योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराए गए। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। उन्हें 4 सिक्ख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान मिले। चुनाव परिणामों से जिन्ना क्षुब्ध हो गए, उन्होंने पृथक विधान सभा की मांग की और कहना शुरू कर दिया कि हिंदू मुसलमान एक राष्ट्र नहीं हो सकते। साथ ही मुसलमानों को हिंसात्मक कार्यवाही के लिए भड़काना भी शुरू कर दिया।

#### प्रत्यक्ष कार्यवाही

अंतरिम सरकार कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को नामजद करने के अधिकार को मुस्लिम लीग ने मान्यता नहीं दी और जुलाई के अंत में कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को भी अस्वीकार कर दिया व प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी गई। 16 अगस्त, 1946 को 'प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' निश्चित किया गया। इससे बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसिस, पंजाब, सिंध व उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में दंगे भड़के।

## बंगाल में नरसंहार और बिहार में प्रतिक्रियाएं इसका सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव कलकत्ता में हुआ, जहां सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मुस्लिम लीग ने घृणा और अराजकता का वातावरण पैदा किया। इन दंगों से महात्मा गांधी बड़े दु:खी हुए। गांधी जी ने

ने घृणा और अराजकता का वातावरण पैदा किया। इन दंगों से महात्मा गांधी बड़े दुःखी हुए। गांधी जी ने मुस्लिम लीग की मांग के इस तरीके की तीव्र भर्त्सना की और इसे 'पापमय' बतलाया।

13 अक्टूबर, 1946 को नोआखली में भी दंगे भडक उठे। शीघ्र ही इन दंगों ने भयंकर रूप धारण कर लिया। कलकत्ता में सैकडों लोग मारे गए। बंगाल में, नोआखली में और टिपेरा (Tippera) ज़िले के ग्रामों में अनेक विनाशकारी घटनाएं हुईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नोआखली में 300 व टिपेरा में 350 घर जलाए और लूट लिए गए। 29 अक्टूबर को गांधी जी नोआखली पहुंचे। बिहार में इन दंगों की तीखी प्रतिक्रिया हुई, वहां भी अनेक दंगे और लूटमार की घटनाएं हुईं। इन दंगों की जांच के लिए एक जांच समिति की मांग की गई, परंतु ब्रिटिश सरकार ने वह ठुकरा दी। इन दंगों का पंजाब और दिल्ली में भी वीभत्स रूप रहा। एक प्रमुख समाचार-पत्र ने दिल्ली के बारे में लिखा कि जो दिल्ली हमेशा खुश दिखाई देती थी, गांधी जी के 8 सितंबर, 1947 के दिल्ली पहुंचने पर लगा कि वह मुदों का शहर हो गया है। हिंदुस्तान की महान धरती श्मशान घाट में परिवर्तित हो गई थी। गांधी जी ने लिखा कि 'मेरे चारों ओर दावानल जल रहा है'। यह दृश्य पंजाब, रावलपिंडी, अटक, मियावली और शेखपुरा में दिखाई दिया।

#### अंतरिम सरकार की स्थापना

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 2 सितंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के बारे में कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया कि युद्ध विभाग सिंहत सभी विभाग भारतीय मंत्रियों के पास होंगे। इस अंतरिम सरकार के 14 सदस्य होंगे, जिसमें 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिक्ख और 1 पारसी होगा। योजना को पूरी तरह सफल होने में सरकार ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था।

लॉर्ड वेवल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए प्रयत्न किए और कांग्रेस व लीग को निमंत्रण दिया। 9 दिसंबर, 1946 को वायसराय ने संविधान सभा बुलाने का निश्चय किया। लीग ने पहले देश के बंटवारे की मांग की। अतः लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए, परंतु 26 अक्टूबर, 1946 को लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई। इसलिए नहीं, कि उसे सफल बनाया जा सके, अपितु इसलिए कि उसे अंदर से तोड़ा जा सके। लेकिन वह संविधान सभा में सम्मिलित न हुई।

# माउंटबेटन का आगमन और भारत विभाजन की योजना

20 फ़रवरी, 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमंस में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो वे जिसे चाहे शक्ति सौंप देंगे, एटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजने का निश्चय किया।

लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च, 1947 को प्रचुर निर्णायक शक्ति प्राप्त कर भारत आए। माउंटबेटन को भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक लगी। उन्हें लगता था कि परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि आगे प्रतीक्षा करने से हानि होगी।

विचार-विनिमय के बाद 3 जून, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। इसमें

संविधान सभा का कार्य जारी रखने को कहा गया।
यह भी कहा गया कि यह संविधान उन पर लागू नहीं
होगा, जो इसके इच्छुक नहीं हैं। दूसरे, पंजाब व
बंगाल की विधान मंडल मुस्लिम और गैर-मुस्लिम जिलों के अनुसार बांटी जाएगी। तीसरे, बलूचिस्तान के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। चौथे, पंजाब, बंगाल व सिलहट में संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और भारतीय राजाओं को संप्रभुता लौटा दी जाएगी।

इस पर भारतीय नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। कांग्रेस और जिन्ना ने स्वीकृति दे दी, गांधी जी ने दु:ख भरे शब्दों में कहा, 'भगवान मुझे और अपमान से बचाएं'। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खां को यह सीमा प्रांत के लोगों के साथ विश्वासघात लगा। पुरुषोत्तमदास टंडन ने पाकिस्तान स्वीकार करने पर कांग्रेस की कट आलोचना की।

संभवतः कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान की मांग को देश की अराजकता की ओर बढ़ती हुई परिस्थिति को ध्यान में रखकर स्वीकार किया। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा—आज हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक चुनना पड़ेगा। पटेल ने भी माना कि यदि इस प्रकार चलता रहा, तो हमें एक पाकिस्तान नहीं, कई पाकिस्तान बनाने पड़ेंगे।

इस प्रकार भारत को दो भागों में बांटने की योजना बन गई।

# माउंटबेटन योजना की मुख्य शर्तें

3 जून, 1947 की माउंटबेटन योजना भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अतः इसकी मुख्य शतें जानना आवश्यक है। प्रथम, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त, 1947 को भारत की सत्ता ऐसी सरकार को दे देगी, जिसका निर्माण जनता की इच्छा के अनुकूल हुआ हो। दूसरे, वर्तमान संविधान सभा में सरकार किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगी। तीसरे, संविधान को उन भागों में लागू किया जाएगा, जो उसे स्वीकार करते होंगे। चौथे, इस योजना के अंतर्गत भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा. भारतीय संघ और पाकिस्तान तथा दोनों को जून 1948 की बजाए 15 अगस्त. 1947 को आज़ादी दे दी जाएगी। पांचवें. यह तय किया गया कि बंगाल और पंजाब में विधान सभाओं के अधिवेशन दो भागों में किए जाएंगे। एक भाग में मस्लिम बहुल ज़िलों के प्रतिनिधि होंगे और दूसरे में हिंदू बहुल ज़िलों के। प्रत्येक भाग बहुमत के आधार पर तय करेगा कि वे अपने प्रांत का विभाजन चाहते हैं अथवा नहीं। यदि बहुमत विभाजन के पक्ष में हो तो फैसला करना होगा कि वे वर्तमान संविधान सभा में मिलना चाहते हैं या एक अलग संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं। छठे, सिंध की विधान सभा तय करे कि वह भारत की संविधान सभा में मिलना चाहती है अथवा नहीं। सातवें, असम के मुस्लिम बहुल प्रांत सिलहट जिले में इस बात का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा कि वहां की जनता असम में रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में। आठवें, बलचिस्तान भी भारत संघ में रहेगा या अलग रहने का अधिकार चाहेगा। नवें, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा निर्णय होगा। दसवें, बंगाल, पंजाब और असम के ज़िलों के विभाजन और सीमा-निर्धारण का कार्य एक कमीशन करेगा। ग्यारहवें. भारत और पाकिस्तान राज्यों के बीच लेन-देन व विभाजन के लिए भी समझौता होगा। बारहवें, देसी रियासतों को भी भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छानुसार मिलने की छूट होगी और अंतिम, भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोडने का अधिकार होगा।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आखिर माउंटबेटन की योजना को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 4 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1947 को भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में दो अधिराज्यों का प्रादुर्भाव हुआ।

#### भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

माउंटबेटन योजना को 18 जुलाई को ब्रिटिश सरकार ने विधिवत स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम में कल 20 धाराएं थीं। इनमें से कुछ प्रमुख धाराओं में बताया गया-प्रथम, 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो हिस्से बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। दूसरे, दोनों हिस्सों का वर्णन किया गया और यह भी बताया कि बंगाल और पंजाब की विभाजन रेखा निश्चित करने के लिए आयोग के द्वारा एक सीमा निश्चित होगी। तीसरे, दोनों हिस्सों की संविधान सभाओं को शासन की सत्ता सौंपी जाएगी। इन्हें अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार होगा। चौथे, इन दोनों अधिराज्यों को अधिकार होगा कि वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें या उसे त्याग दें। पांचवें, दोनों के लिए एक अलग-अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से होगी। छठे, इन हिस्सों के विधान मंडल को कानन बनाने का अधिकार होगा। 15 अगस्त, 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन पर कोई अधिकार नहीं होगा और न ही उनका कोई कानून लागू होगा। सातवें, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। आठवें, जब तक दोनों संविधानों का निर्माण हो तब तक दोनों हिस्सों और प्रांतों का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलेगा, परंतु इन पर गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर का कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। नवें, जब तक नए विधान के अनुसार चुनाव होंगे, वर्तमान प्रांतीय विधान मंडल कार्य करेंगे। दसवें, 15 अगस्त, 1947 से ब्रिटिश सरकार की देशी रियासतों पर से सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाएगी। इसके पश्चात देशी रियासतें नवीन अधिराज्यों से अपने राजनीतिक संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र होंगी। अब वे इच्छानुसार भारत और पाकिस्तान में मिल सकेंगी, अथवा स्वतंत्र रह सकती हैं। ग्यारहवें, भारतीय नागरिक सेवाओं के सदस्य अधिकारों को बनाए रखा जाए।

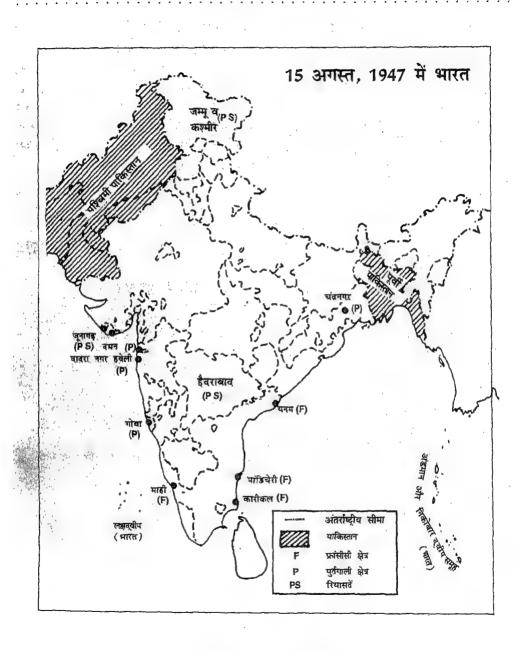

15 अगस्त, 1947 का भारत

अत: उपरोक्त स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अधिराज्यों की स्थापना हो गई। भारत में कांग्रेस के सुझाव पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और पाकिस्तान में मुहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने। भारत की देशी रियासतों से अंग्रेजों की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। अधिकतर भारतीय रियासतों ने भारत में विलयीकरण चाहा।

and the second s

संविधान सभा का कार्य चलता रहा। देश के विभाजन के अनेक कटु परिणाम हुए। खून-खराबों और सांप्रदायिक दंगों का दौर प्रारंभ हुआ। भारत की संपत्ति का बंटवारा हुआ। दोनों देशों में तनाव की स्थिति हो गई, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। सबसे दुखद घटना 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में हुई जब प्रार्थना सभा में जाते हुए महात्मा गांधी की नाथूराम गोड्से द्वारा हत्या कर दी गई।

#### अभ्यास प्रश्न

- वेवल योजना क्या थी? लॉर्ड वेवल की भूमिका का महत्त्व एवं इस योजना की गतिविधियों एवं शिमला सम्मेलन पर प्रकाश डालिए।
- 2. कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इससे किन लक्ष्यों की पूर्ति हुई?
- 3. माउटबेटन योजना क्या थी, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे ?
- 4. 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर विचार प्रकट कीजिए।
- 5. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -
  - (क) प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
  - (ख) पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार

#### परियोजना कार्य

1935 और 1946 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख परिणामों को दर्शात हुए एक सारणी बनाइए।

# 16 अध्याय



# भारतीय संविधान का निर्माण और गोवा एवं पांडिचेरी की स्वतंत्रता

#### भारतीय संविधान का निर्माण

अभी तक यह भी निश्चित न था कि भारत का भावी राजनीतिक ढांचा क्या होगा। भारतीय संवैधानिक सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा का उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। संविधान सभा के अधिवेशन १ दिसंबर, 1946 से 26 नवंबर, 1949 तक हुए। इस लंबे काल में इसके 11 अधिवेशन हुए, जिसमें 165 दिन लगे।

मूल संविधान 395 धाराओं, 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभक्त है, जिसमें बाद में अनेक संशोधन हुए।

संविधान के निर्माण में डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान सर्वोपरि रहा। उन्होंने विश्व का सबसे विस्तृत संविधान लिखा, जिसमें लगभग 90,000 शब्द हैं।

सर्विधान का निर्माण होने पर 26 नवंबर, 1949 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष, सर्विधान सभा ने उस पर हस्ताक्षर करते हुए दो बिंदुओं पर अवसाद प्रकट किया था कि भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेज़ी में है और इसमें किसी भी पद के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है।

संविधान में भारत को एक प्रभुतासंपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया। उद्देशिका के साथ-साथ इसमें 7 मुल अधिकारों और राज्यनीति के निदेशक तत्त्वों की घोषणा की गई। इस संविधान में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद् होगी। यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् का मुखिया होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। संघीय संसद दो भवन वाली होगी, जिसको लोकसभा और राज्यसभा कहा जाएगा। संविधान में संसद की शक्तियों की विस्तृत चर्चा की गई। इसी तरह प्रांतों में विधान मंडलों की रचना संख्या के आधार पर की गई। उनमें गवर्नरों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सॅविधान के अनुरूप एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 25 न्यायाधीश होंगे। इसके ही आधार पर 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। डॉ. राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति और पं. नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए।



डॉ. राजेंद्र प्रसाद

अत: इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत की पराधीनता समाप्त होते ही, इसे अनेक कठिनाइयों और विपत्तियों ने घेर लिया, परंतु भारतीय जनमानस ने एक-एक करके इनसे बाहर आने का मार्ग खोजा और इन पर विजय प्राप्त की।

#### स्वतंत्रता और तत्कालीन समस्याएं

15 अगस्त, 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया, परंतु साथ ही कठिनाइयों और कच्टों का काल भी प्रारंभ हो गया। देश के विभाजन से भारत और पाकिस्तान में दंगों, हत्याओं और लूटमार का भयंकर दौर प्रारंभ हुआ। भारत को विरासत में मिला — बिखरा हुआ देश, लाखों की संख्या में शरणार्थी, जर्जर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, अज्ञात भारत के भावी ढांचे का स्वरूप और अनेक समस्याएं।

#### देशी राज्यों का विलयीकरण

आजादी से पहले इन देशी रियासतों की संख्या 562 थी, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 48 प्रतिशत और जनसंख्या का 20 प्रतिशत था। इनमें कुछ राज्य जैसे कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर इतने बड़े थे कि उनकी तुलना यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देशों से की जा

सकती थी। साथ ही कुछ राज्य इतने छोटे भी थे, जिनकी आमदनी एक सामान्य होटल से भी कम थी।

A STATE OF THE STA

देशी रियासतें प्राय: अंग्रेज़ों की पक्षपाती रहीं। देशी रियासतों में राजकीय जागरण 1921 से प्रारंभ हुआ। 1926 में 'अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद' का जन्म हुआ, जिसका पहला अधिवेशन एलौर के प्रसिद्ध नेता दीवान बहादुर एम. रामचंद्र राय की अध्यक्षता में 1927 में हुआ। 1934 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही। 1936 के बाद देशी रियासतों में जनांदोलन तेज़ी से बढा। 1935 के अधिनियम में देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कही गई। द्वितीय महायुद्ध हो जाने पर यह योजना खटाई में पड गई। आजादी से पूर्व कैबिनेट मिशन, लॉर्ड एटली की घोषणा और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में भी देशी राजाओं के बारे में विचार रखे गए और प्राय: कहा गया कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद वे स्वतंत्र होंगे। उनकी इच्छा हो तो वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें।

भारत के आजाद होते ही 562 राज्यों का यह बिखराव भी एक बड़ी विकट समस्या थी। 27 जुन, 1947 को इसे हल करने के लिए भारत सरकार की देख-रेख में एक राज्य विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल बनाए गए। वस्तुत: यह उनकी कुटनीतिज्ञता और दुरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। 5 जुलाई, 1947 को देशी राजाओं से उन्होंने अपील की कि वे विदेश विभाग, यातायात और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को सौंप दें और शेष मामलों में वे स्वतंत्र रहेंगे। 40 दिन के अपने तफानी दौरे अर्थात 5 अगस्त तक के काल में उन्होंने विभिन्न देशी राजाओं को भारत में मिलने के लिए तैयार किया। केवल हैदराबाद, जुनागढ़ एवं कश्मीर ने तब तक अपना फैसला न किया था। वास्तव में पटेल के एकीकरण का यह प्रयास विश्व के इतिहास में एक



सरदार वल्लभभाई पटेल

बेजोड़ मिसाल थी, निश्चित रूप से वह इस संदर्भ में जर्मनी के बिस्मार्क से कहीं अधिक ऊंचे, सफल और गहरे कूटनीतिज्ञ साबित हुए।

जूनागढ़ का शासक एक मुसलमान था और वहां की जनसंख्या अधिकतर हिंदू थी। फ़रवरी 1948 में आत्मनिर्णय के द्वारा जनमत ने भारत के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया।

कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से टकराव रहा। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए और उन्होंने वहां के महाराजा से विलय के बारे में शीघ्र आत्मिर्णय पर जोर दिया और जनमत संग्रह की बात भी कही। महात्मा गांधी भी महाराजा से मिले, परंतु अगस्त 1947 में पाकिस्तानियों ने कबाइलियों के वेष में जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करनी प्रारंभ की। 26 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने अपने

प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन को विलय के पत्रों पर हस्ताक्षर करके दिल्ली भेजा जो स्वीकृत कर लिए ' गए। लेकिन इसी बीच 21-22अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान ने पठान कबाइलियों सहित कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और ये आक्रमणकारी श्रीनगर तक बढ़ गए। 26 अक्टूबर को महाराजा कश्मीर के कहने पर भारतीय सेनाओं ने 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को रोका और उन्हें पीछे खदेडते हुए जवाबी कार्यवाही की। भारत के प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने पाकिस्तान की इस घुसपैठ के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में अपील की। सुरक्षा परिषद् ने सोच-विचार में लंबा समय लिया। 13 अगस्त, 1948 को दोनों सेनाओं को युद्ध विराम करने, अपनी-अपनी सेनाएं हटाने और जनमत संग्रह करने को कहा। अभी तक लगभग एक तिहाई भूमि पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे वह आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारता है।

इसी तरह हैदराबाद का निजाम भी निर्णय न लेकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सांठ-गांठ कर एक स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देख रहा था। उसकी पाकिस्तान से भी गुप्त वार्ताएं चल रही थीं। अक्टूबर 1947 में उसके साथ भी एक विशेष समझौता किया गया, जिसमें उसे एक वर्ष तक यथावत स्थिति रखने की बात कही गई, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की सैन्य वृद्धि या बाहरी मदद लेने पर प्रतिबंध लगा. दिया गया। निजाम की कृटिल चालें चलती रहीं और उसने पाकिस्तान से हथियार मंगवाए तथा रजाकारों की मदद से मनमानी करनी चाही। सितंबर 1948 में उसे चेतावनी भी दी गई। न मानने पर 13 सितंबर, 1948 को हैदराबाद में कार्यवाही की गई और पांच दिन में न केवल रजाकारों को खदेड दिया गया, बल्कि निजाम ने भी विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। निजाम को कुछ विशेष सुविधा देते हुए वहां का राज प्रमुख बना दिया गया।

हिंदू-मुस्लिम दंगे और विस्थापितों की समस्या विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का गमन बहुत पहले से है। लेकिन भारत के विभाजन से भारत की जनसंख्या में हुई अदला-बदली विश्व इतिहास में एक अनुठा और वीभत्स प्रयोग था। दुनिया के इतिहास में कभी भी जनसंख्या का इतना बड़ा अदल-बदल इससे पूर्व नहीं हुआ था। ये आस्ट्रेलिया की दुगुनी जनसंख्या और कनाडा की कुल जनसंख्या को मिलाकर करने से भी अधिक था। इससे पूर्व 1923 में लोसान (Laussane) की संधि में ग्रीक व टर्की में जनसंख्या की अदला-बदली हुई थी, जो अधिक-से-अधिक एक लाख पच्चीस हजार की थी और जिसे बदलने में 18 महीने लगे थे, जबिक भारत पाकिस्तान में लगभग एक करोड़ बीस लाख जनसंख्या का आवागमन हुआ और जिसको केवल तीन महीने में किया गया। एक अन्य आंकड़े के अनुसार 49 लाख भारतीय पश्चिमी पाकिस्तान से और 25 लाख पर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) से उजड कर आए।

भारत का विभाजन आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त विवादास्यद विषय है। जहां एक विचारधारा भारत के विभाजन को ब्रिटिश साम्राज्य की 'बांटो और राज करो' की नीति की परिणति मानती है, वहीं दूसरी विचारधारा इस विभाजन को मुस्लिम लीग द्वारा समर्थित 'व्विराष्ट्र' के सिद्धांत के परिणाम के रूप में जितित करती है। कुछ अन्य इतिहासकार विभाजन पूर्व के कुछ संभावित या आकस्मिक कारणों की भूमिका की विभाजन के लिए उत्तरवायी मानते हैं।

स्वाभाविक रूप से इस जनसंख्या परिवर्तन से भयंकर रक्तपात, खून-खराबा और सांप्रदायिक दंगे हुए। सामूहिक हत्याएं, लूट, अपहरण, बलात्कार की हजारों घटनाएं हुईं। बंगाल में नोआखली, यूनाइटेड प्रोविंसिस में गढमुक्तेश्वर और पंजाब में लाहौर, रावलिपंडी, मुल्तान, अमृतसर तथा गुजरात में भयंकर लूटमार हुई। अनेक लोग मारे गए। 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति की हानि हुई।

अदला-बदली के साथ विस्थापितों की समस्या भी विकराल रूप में खड़ी हुई। अनेक सहायता केंद्र खोले गए। पुनर्वास की योजनाएं बनीं। मकान, दुकान, व्यवसाय, रोजगार और छोड़ी गई संपत्ति और बदले में उसकी व्यवस्था जैसी अनेक समस्याओं से सरकार जूझती रही। यह समस्या मुख्यत: 1956 तक चलती रही।

#### जर्जरित आर्थिक ढांचा और विकास

अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत से गए। भारत की अर्थव्यवस्था शताब्दियों के आर्थिक लूट और शोषण से पहले ही लड़खड़ा रही थी और पाकिस्तान के निर्माण से वह अनेक प्राकृतिक साधनों से विचत हो गई। भारत एक निर्धन देश बन गया और इसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व के निम्नतम देशों में से थी। इसे 1948 में 246 रुपया प्रति व्यक्ति माना गया है, जो ब्रिटेन की आय का कुल 10 प्रतिशत और अमेरिका का केवल 5 प्रतिशत थी।

पाकिस्तान के निर्माण से आर्थिक असंतुलन हो गया और उद्योग, व्यापार, कृषि अत्यधिक प्रभावित हुए। आर्थिक क्षेत्र का विभाजन असंतुलित ढंग से किया गया। पाकिस्तान को रुई उत्पादन का 40 प्रतिशत क्षेत्र, जूट उत्पादन का 85 प्रतिशत क्षेत्र और गेहूं उत्पादन का 40 प्रतिशत क्षेत्र और गेहूं उत्पादन का 40 प्रतिशत क्षेत्र मिला, जबिक इनकी मुख्य मिलें और कारखाने भारत के हिस्से में थे। अत: भारत में कच्चे माल का अभाव हो गया, जिससे वस्त्रोद्योग और अन्न की कमी हो गई। 1947-48 के भारत-पाक संघर्ष ने भारतीय व्यापार को भी बुरी तरह प्रभावित किया। विस्थापितों के आर्थिक झगड़ों ने इसमें और कटुता ला दी। परस्पर सिंचाई और यातायात व्यवस्था के टूटने से गंभीर परिणाम हो रहे थे। अत: 1949 में महायुद्ध के काल से उद्योगों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी हो गई।

उत्पादन के कम होने से बेकारी, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। उदाहरणत: पूर्वी पंजाब में 1946-47 व 1947-48 के दौरान औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या 1/3 कम हो गई। इसके साथ ही अभी तक भारत के विभिन्न उद्योगों में विदेशी पूंजी भी बहुतायत में थी। भारत की आर्थिक व्यवस्था उखड़ी हुई थी, जिसमें आंतरिक विकास और बाहरी देश से अपनी आर्थिक नीति की दिशा का निर्धारण करना ही था। इसके लिए आर्थिक नियोजन के कई प्रकार के सुझाव सम्मुख आए।

Constitution of the second

1948 में भारत की आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें कई योजनाएं रखी गई। इसमें दो योजनाएं उल्लेखनीय हैं। प्रथम योजना श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा जनवरी 1950 को रखी गई 'सर्वोदय योजना' थी, जिसका उद्देश्य अहिंसा के मार्ग से शोषण रहित समाज का निर्माण करना बताया गया। इसमें आय व संपत्ति की असमानता को दूर करने, भूम का पुनः बंटबारा, सरकारी खेती, उद्योगों का समज द्वारा संचालन और विदेशी लाभ कमाने वाले प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखना बताया गया। आय का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा और 50 प्रतिशत शासन द्वारा प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। जनवंधि १ 950 में ही संयुक्त राष्ट्रमंडल की राष्ट्रीय सरकारों का एक सम्मेलन कोलंबो में हुआ।

भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष पं जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे। भारत के आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना रखी गई। यह योजना सरकारी रूप से स्वीकृत हो गई। 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक पहली योजना बनी। ऐसी नौ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और दसवीं योजना चल रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, आर्थिक रोजगार, कल्याण कार्य और समाजवादी समाज की स्थापना तय किया गया। देश

की आर्थिक उन्नति के लिए ये योजनाएं महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए हैं।

# भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं भारतीय संविधान की उददेशिका

भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। इनमें सर्वप्रमुख है इसकी उद्देशिका जो भारतीय संविधान की मूल भावना, स्वरूप और दिशा का स्पष्ट संकेत देती है। उद्देशिका भारतीय संविधान का उद्देश्य और इसकी भावी रूपरेखा का चित्र बताती है। इसकी उद्देशिका इस प्रकार दी गई है —

''हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ-निरपेक्ष, गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर, 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

उपरोक्त संविधान की उद्देशिका को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रत्येक शब्द बहुत चिंतन, मनन के बाद इसमें जोड़ा गया --

- इसे संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्र कहा गया, जिसकी प्रभुता भारतीय लोगों में निहित है। इसका अर्थ है कि यह किसी भी बाहरी और आंतरिक दबाव से मुक्त है, यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र है।
- इसे समाजवादी माना गया है। संविधान सभा में इस प्रश्न पर गंभीर वाद-विवाद हुआ। अनेकों का मत था कि इससे विवाद बढ़ेंगे। 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान की उद्देशिका में भारत को

'समाजवादी राज्य' घोषित किया गया। परंतु मार्च 1977 में पुनः संशोधन हुआ, जिसमें 44वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द रहने दिया गया। परंतु इसका अर्थ सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलवाना बताया गया। अतः यहां समाजवाद का अर्थ यूरोपीय देशों में प्रचलित शब्द से भिन्न है।

- उ. इसे पंथिनरपेक्ष कहा है। इसके बारे में यह ध्यान रहना चाहिए कि उक्त शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। मूल संविधान में यह न था। अंग्रेज़ों के सेकुलर राज्य का हिंदी अर्थ पंथिनरपेक्ष माना गया है न कि धर्मीनरपेक्ष।
- 4. इसे लोकतांत्रिक माना गया है, जिसमें इसके चार मूल तत्त्व — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की बात कही है, जो इसके मूल उद्देश्य हैं, जिसे मूल अधिकार और राज्यनीति के निदेशक तत्त्वों के अध्यायों में विस्तृत रूप से बताया गया है।
- 5. इसका स्वरूप गणराज्य माना गया है। इसमें राष्ट्रपति का पद पैतृक या वंशानुगत नहीं माना गया, बिल्क उसका निर्वाचन जनता के प्रतिनिधयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होना है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका स्पष्ट रूप से भारत की भावना और आकांक्षा का दर्पण है।

#### राज्यनीति के निदेशक तत्त्व

मूल अधिकारों की भांति संविधान के भाग चार में राज्यनीति के निदेशक तत्त्वों का विवेचन किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद क्रमांक 36 से 51 तक हैं। वास्तव में ये निदेशक तत्त्व केंद्र और राज्यों के लिए हैं। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्त्वों को स्पष्ट करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर प्रकाश डाला गया है।

इन तत्त्वों में आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों, पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के लिए ति:शुल्क शिक्षा, दूध देने वाले पशुओं विशेषकर गाय की हत्या पर रोक, ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों की स्थापना, कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण,कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करना, हरिजनों, पिछड़ी जातियों व जनजातियों के लिए कानून, नशाबंदी करवाना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, वृद्धावस्था, बीमारी व विकलांग होने पर सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा इसमें समान न्याय व नि:शुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, लोक स्वास्थ्य को सुधारना, पर्यावरण का संरक्षण व सुधार और वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए भी तत्त्वों का समावेश किया गया है।

इसके साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनुच्छेद 51 क में कुछ मूल कर्तव्यों का भी विवेचन किया गया। परंतु उल्लेखनीय है कि नीति निदेशक तत्त्वों का पालन करवाने के लिए कोई भी नागरिक न्यायालय के माध्यम से सरकार को मजबूर नहीं कर सकता है। वस्तुत: ये राज्यों के कानूनी निदेशक तत्त्व नहीं, बिल्क राज्यों के नैतिक कर्तव्य बतलाए गए हैं। निश्चय ही उपरोक्त नीति निदेशक तत्त्व किसी भी केंद्र अथवा राज्य सरकार के पथ-प्रदर्शक तत्त्व हैं। वे राष्ट्र अथवा राज्य सरकार के पथ-प्रदर्शक तत्त्व हैं। वे राष्ट्र अथवा राज्य की उनित करने में बड़े सहायक हैं, जिनके माध्यम से लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता मिलती है।

#### वयस्क मताधिकार पर आधारित गणतंत्र

भारतीय संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष के मतदान का समान अधिकार है। इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर मूलत: 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। अब यह आयु 18 वर्ष हो गई है। मताधिकार प्राप्ति के लिए इंग्लैंड जैसे देशों को लगभग 100 वर्ष (1832–1928) तक संघर्ष करना पड़ा था। प्रो. श्रीनिवास का कथन सही है, 'सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की समाप्ति और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ नए संविधान की महान और कांतिकारी विशेषता है।'

#### सामाजिक न्याय

भारतीय संविधान में केवल राजनीतिक न्याय को पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि सामाजिक न्याय की बात भी कही गई। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि 'राज्य ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्तति का प्रयास करे।

इसमें 39 क अनुच्छेद में समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता की बात कही गई। इसमें सामाजिक न्याय दिलाने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए कहा गया है। राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे देखें कि सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण हो।

#### धर्म, समता और विचारों की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान के मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में इस संदर्भ में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। मूल अधिकारों में धर्म, समता, स्वतंत्रता के अधिकारों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान की उद्देशिका में भी धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई है।

सभी धर्मों की उपासना को समान माना गया है और किसी भी विशिष्ट धर्म को प्रमुखता नहीं दी गई। वस्तुतः इसके द्वारा भारत की प्राचीन परंपरा, समधर्म समभाव की अभिव्यक्ति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धार्मिक उपासना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति अपने विद्यालयों की स्थापना कर सकता है। किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अपने धर्म और भाषा के विकास के लिए अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं। किसी भी सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में सभी धर्मों और भाषा के लोगों के प्रवेश को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। अतः केंद्र या राज्य को नागरिकों के धार्मिक जीवन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं हो सकता, परंतु देश की सुरक्षा, समान हित और नागरिकों की उन्निति के लिए राज्य धार्मिक मामले में दखल दे सकता है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकारों की विवेचना और राज्यनीति के निदेशक तत्त्वों में समता के अधिकार को बहुत महत्त्व दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में नागरिकों के समता के सिद्धांत का संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में विवेचन किया गया है। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद को अस्वीकार किया है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता को माना गया है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 'अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।' राज्य, सेना या विद्या संबंधी किसी सम्मान के अतिरिक्त अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है।

भारतीय संविधान में वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, संघ बनाने, भारत के किसी भाग में निवास करने या बस जाने या कोई भी आजीविका या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है।

# पांडिचेरी और गोवा की मुक्ति

1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी सत्ता के अब भी दो अवशेष रह गए थे। ये थे पांडिचेरी और गोवा। पांडिचेरी अभी भी फ्रांस का एक छोटा-सा उपनिवेश था। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों के अधिकार-क्षेत्र में रहे इलाकों का एक भाग था। अन्य भाग थे - कारीकल, माही, यनम और चंद्रनगर। चंद्रनगर जनमत संग्रह द्वारा स्वतंत्र भारत में मिल गया था। परंतु पांडिचेरी पर फ्रांसीसी शासन था। भारत की अन्य रियासतों की भांति यहां के लोगों ने भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। 1946 में पांडिचेरी में 'फ्रैंच इंडियन नेशनल कांग्रेस' और 'फ्रैंच इंडियन स्टुडेंट्स कांग्रेस' की स्थापना हुई थी। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे-छोटे दल भी बने। इन सभी ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कर भारत में विलय करने की इच्छा प्रकट की। कई बड़ी-बड़ी सभाएं कीं। फ्रांस की सरकार ने दमन का सहारा लिया, परंतु सरकार को सफलता न मिली।

भारत के स्वतंत्र होने पर पांडिचेरी की जनता का आक्रोश बढ़ता गया। सरकार ने मीटिंग करने पर प्रतिबंध भी लगाए। 1948 में एक बड़ा जन-सम्मेलन हुआ। भारत सरकार ने भी फ्रांस की सरकार से बातचीत की। 1954 में जनता के संघर्ष के फलस्वरूप सरकार के अधिकार-क्षेत्र में रहे कुछ इलाकों में स्वतंत्रता घोषित कर दी। उदाहरणत: यनम (आंध्र प्रदेश) 13 जून, 1954 को स्वतंत्र घोषित किया गया। परिणामस्वरूप फ्रेंच सरकार को भी झुकना पडा था। उसने भारत की सरकार से वार्ता की। 31 अक्टूबर, 1954 को व्यावहारिक रूप से भारत में फ्रैंच क्षेत्र भारत को सौंप दिए गए। पुन: दो वर्ष बाद सभी पांचों क्षेत्रों पर भारत का नियंत्रण हो गया। कानूनी रूप से पूर्ण हस्तांतरण 1962 में हुआ। भारत सरकार ने इसे एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया। आज इसका क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल जनसंख्या

9,73,829 है और यहां की 45 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है।

इसी भांति दूसरा प्रमुख क्षेत्र गोवा, दमन, दीव था, जो आजादी के समय भी पुर्तगाली उपनिवेश था। पुर्तगालियों का गोवा पर 1510 से, दीव पर 1546 और दमन पर 1559 से आधिपत्य था। दादरा और नगर हवेली मिलाकर यह सारा क्षेत्र गोवा कहलाता था।

स्वतंत्रता के बाद भी यहां पूर्तगाली सरकार का कठोर नियंत्रण था। वे इस पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहते थे। भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार से गोवा छोडने का आग्रह किया। इसके लिए पूर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक भारतीय कार्यालय भी खोला। परंतु पुर्तगाली सरकार के कठोर रवैए के कारण 11 जून, 1953 को इसे बंद करना पडा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी राजनीतिक दलों की गोवा मुक्ति सेना बनी। कई प्रदर्शन किए गए। 18 जन. 1954 का सत्याग्रह महत्त्वपूर्ण था, जिसमें तिरंगा झंडा लहराने पर कुछ सत्याग्रहियों को गिरफ्तार भी किया गया, परंतु पुर्तगाली सरकार ने अभी भी अपनी हठधर्मिता को न छोड़ा। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने गोवा की मुक्ति में विशेष रुचि ली। 22 जुलाई को दादरा व नगर हवेली पर गोवा मुक्ति आंदोलनकारियों का अधिकार हो गया। पूना में महाराष्ट्र के नेताओं की एक सिमिति भी बनी, जिसके अध्यक्ष केशवराव जेघे और मंत्री एन. जी. गोरे थे। 15 अगस्त, 1955 को अनेक भारतीय भी गोवा, दमन, दीव में घुसे। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रूर और असभ्य व्यवहार की आलोचन की। भारत में भी इसके विरुद्ध जगह-जगह पर जनाक्रोश, प्रदर्शन और सभाएं हुईं। नवंबर 1961 में पुर्तगाली शासकों ने 'एस. एस. साबरमती' नामक जलयान के एक सदस्य को घायल कर दिया और एक मछुआरे की हत्या कर दी। आखिर भारत सरकार

ने गोवा की स्वतंत्रता के लिए 'ऑपरेशन विजय' किया। यह सामरिक कार्यवाही 17, 18 दिसंबर, 1961 को जनरल जे. एम. चौधरी के नेतृत्व में की गई और 19 दिसंबर तक पूरी हुई। इस तरह से

भारतीय सेना ने गोवा, दमन, दीव को मुक्त करा दिया। प्रारंभ में इसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया परंतु, बाद में 12 अगस्त, 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारतीय संघ का पच्चीसवां राज्य बना दिया गया।

#### अभ्यास प्रश्न

- 1. भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में समन्वय की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
- 2. 1950 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- 3. 15अगस्त, 1947 के बाद भी भारत के कौन-से भाग विदेशी शासन के अधीन थे ? ये भाग भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार स्वतंत्र हुए?
- 4. सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में क्या योगदान दिया?
- 5. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए
  - (क) डा. राजेंद्र प्रसाद
  - (ख) भारतीय संविधान की रूपरेखा
  - (ग) पंचवर्षीय योजनाएं
  - (घ) सामाजिक न्याय

# परियोजना कार्य

🗖 भारत के मानचित्र पर उन क्षेत्रों को दर्शाइए, जो 1947 तक पुर्तगालियों एवं फ्रांसीसियों के अधीन थे।

#### शब्दावली

अंजुमन : समिति या संस्था

उलेमा : मुस्लिम विद्वानों का एक वर्ग जो इस्लाम के पवित्र नियमों और उसके धर्म-

शास्त्रों में पारंगत हो।

चौथ : मराठा सरकार द्वारा लिए जाने वाले राजस्व या कर का एक चौथाई हिस्सा

जमींदार : जमीन का स्वामी, सरकार की ओर से कृषकों से राजस्व इकट्ठा करने वाला

जागीरदार : जागीर का स्वामी

तंजीम : संगठन तबलीग : धर्मांतरण ताल्लुकदार : छोटा जमींदार

दारुल हरब : एक गैर-मुस्लिम देश

दीवान : प्रांत या रियासत का प्रमुख राजस्व अधिकारी

द्विराष्ट्रवाद : दो राष्ट्रों का सिद्धांत

द्वैध शासन : दोहरा शासन या दो स्वतंत्र निकायों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार

धन का निष्कासन : उपनिवेश से साम्राज्यवादी राष्ट्र की तरफ़ निरंतर एकतरफ़ा संपत्ति का

स्थानांतरण

नवाब : मुगलकालीन अर्धस्वतंत्र सूबों का प्रबंधक

नायब सूबेदार : सहायक सूबेदार

निजाम : हैदराबाद के वंशानुगत राजा की उपाधि

निज्ञामत : फ़ौजदारी न्यायालय

पंचायत : भारतीय गांव में पांच सदस्यों की एक समिति

पुनर्जागरण : 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामाजिक तथा

सांस्कृतिक जागृति का काल

पेशवा : शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से एक प्रमुख

पैन इस्लामवाद : सर्वत्र इस्लाम धर्म का प्रचार तथा प्रभाव कायम करने का प्रयास

प्रांतीय स्वायत्तता : ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत उपनिवेशों में आंतरिक मामलों के लिए स्वशासन

की व्यवस्था

फ़रमान : आदेश

बहुराष्ट्रीयता : अनेक राष्ट्रों का सिद्धांत भत्ता : वेतन के अतिरिक्त आय

मनसब : मुगल अधिकारी को दिया गया पद या ओहदा

मनसबदार : मनसब का अधिकारी

मीर बख्शी : मुगल काल में सेना का प्रमुख

राष्ट्रमंडल : ब्रिटेन तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहे राष्ट्रों के समूह की अंतर्राष्ट्रीय

संस्था

रेज़ीडेंट : भारतीय रियासतों के दरबार में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि

रंजीडेंसी : भारतीय रियासतों में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि का सरकारी मकान

रेजीमेंट : पल्टन

लैफ्टिनेंट कर्नल : एक प्रमुख सेनाधिकारी

लैफ्टिनेंट गवर्नर : भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतों में प्रशासन का प्रमुख

सती : वह महिला जो अपने पति की चिता के साथ स्वयं भी जल जाती है

सनद : अनुबंध जिसमें अधिकारों और कर्तव्यों का ब्यौरा हो

सरदेशमुखी : कर का दसवां भाग जो कि शिवाजी ने यह कहकर लिया कि वह वंशानुगत

सरदेशमुख (ग्राम प्रमुख) हैं

सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व : धर्म के आधार पर केंद्रीय व प्रांतीय विधान सभाओं में चयन या मनोनयन

सूबेदार : मुगल सूबे या प्रांत का गवर्नर, ब्रिटिश काल में एक भारतीय अधिकारी

स्वराज्य : स्वशासन, स्वतंत्रता